

# नया स्रज

[चीन की क्रांतिकारी और जागरूक जनता के स्थानदोलन की लोमहर्षक गाथा]

श्रनुवादक नूर नवी श्र**व्यासी** 

१६५६ साहित्य प्रकाशन, दिल्ली मकाशक साहित्य प्रकाशन मालीवाड़ा, नई सड़क, दिल्ली ।

१६५६

मृल्य : छ: रुपया ब्राठ ब्राना

सुद्रक मनमोहन प्रिंटिंग प्रेस, भ मालीवाड़ा, नई सड़क, दिल्ली।

## लेखकों के विषय में

कुंग चुएह और याँ चिंग चीन के लेखकों की तरुण पीढ़ी के लेखक हैं जो उस देश के क्रांतिकारी संघर्ष में से उभर कर ग्राये हैं। कुंग चुएह का जन्म सन् १६१७ में क्याँग्स् प्रान्त के स्चोध करने में एक दिद्र परिवार में हुआ था। पहले वह एक कितानों को दुकान पर ननसिखुग्रा रहा और नाद में कुछ समय तक फेरीवाला भी रहा था। तद्नन्तर वह पैमाइश सीखने के लिए एक स्कूल में दाखिल हुग्रा जहाँ उसने ग्रेजुएशन तक इसी विषय की शिचा प्राप्त की। जब १६३७ ई॰ में जापानी ग्रांकमणकारियों के विषद्ध प्रतिकार-ग्रान्वोलन प्रारम्भ हुग्रा तो वह शंघाई में ग्रन्य बुद्धिजीवियों से जा मिला और पन्लिसिटी इत्यादि के कार्य में उसने उनका हाथ बटाया। ग्रांते वर्ष वह येनान गया जहाँ कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति का कार्यालय था और वहाँ 'जुहसूँ कला तथा साहित्य प्रतिप्ठान में भर्ती हो गया। उसके बाद देहात में स्थानीय सरकारों में काम करते हुए उसे जो समय मिला उसमें उसने ग्रनेक कहानियाँ लिखीं।

य्वों चिंग सन् १९१५ ईं० में पीकिंग में पैदा हुई थी। पहले चीनी-फ्रांसीसी विश्वविद्यालय में श्रीर बाद में लिखत कला राज्यीय विद्यालय में उसने शिद्या पाई थी। १९३० में उसने पीकिंग में विद्यार्थियों श्रीर स्त्रियों के क्रांतिकारी श्रान्दोलन का संगठन किया था। तद्नन्तर उसने ताइनत्सीन श्रीर शंवाई में स्त्री फैक्टरी मजदूरों में काम किया। जब जापानी-श्राक्रमण के विरुद्ध खुड़ा तो उसने उन्मुक्त प्रदेशों में रंगमंच सम्बन्धी कार्यक्रम संगठित किये।

कुंग चुएह के साथ उसका सहलेखन १६१५ में आरम्भ हुआ जब वे दोनों येनान में लेखक संघ के सदस्य थे। १६४७ में वे दोनों केन्द्रीय होती प्रांत के लेखक संघ में भेज दिये गये। यहीं 'नया स्र्ज' में चित्रित घटनाएं घटीं श्रीर यहीं उन्होंने उपन्यात पर कार्य प्रारम्भ किया। १६४६ में चीनी लोक-गण्तन्त्र की स्थापना के बाद से वे संस्कृति-मंत्रालय के मोशन पिकचर ब्यूरों में काम करते रहे श्रीर श्रव वे लेखन-कार्य में व्यस्त हैं।

अपनी वैयक्तिक कृतियों के अतिरिक्त उन्होंने 'नया सूरज' 'नया फूल' (एक मुक्त ऑपरा) और 'हुवाई नदी का जीवन' की पट कथा में साथ-साथ काम किया है। तीसरी कृति का फिल्मीकरण भी हो रहा है।

त्राजकल वे उत्तर-पूर्वी चीन में चाँगचुँ की एक विशाल फैयटरी में हैं जहाँ वे भविष्य की कृतियों के लिए सामग्री एकत्र कर रहे हैं।

## भूमिका

मैंने 'नया सूरज' (Daughters & Sons) पढ़ा है। श्राद्यन्त उसमें मेरी दिलचस्पी कायम रही श्रीर जब तक मैं उसे श्राखिर तक न पढ़ गया उसे छोड़ न सका।

यह वास्तव में एक सफल उपन्यास है ..... श्रीर सुके विश्वास है कि
 यह पाठकों को पसन्द श्रायेगा।

उपन्यास के निश्चित पात्र व्यक्ति की दृष्टि से साधारण मार्च धौर धौरतें हैं लेकिन सामृहिक रूप में वे वीर देशमक्त हैं। उनके साधारण मानवीय लच्चण हमें अपनी छोर आकर्षित करते हैं और उनकी वीरता हम में अपने लिए सराहना उत्पन्न करती है। कठिन से कठिन छौर विकट स्थित में भी वे छपनी रिसकता व विनोद तथा अपना लहाक आशावाद नहीं छोड़ते। कोई भी पाठक इस पुस्तक को पढ़कर इसके उत्साहवर्धक प्रभाव से नहीं बच सकता। इसमें यह स्पष्टतक वे पढ़कर इसके उत्साहवर्धक प्रभाव से नहीं बच सकता। इसमें यह स्पष्टतक विकाई देता है कि जनता कितनी ही साधारण क्यों न हो, कितनी ही पिछड़ी हुई या यहाँ तक कि अपह और निरन्तर ही क्यों न हो जहाँ तक उनमें प्रगति करने की हद भावना भीजृद है और उन्हें सही राजनीतिक रहनुमाई दी जाती है तो वे ही लोग अपने भाग्य-निर्माण में बड़ी महत्त्वपूर्ण यूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।

चीनी लेग्दक नियरमेन मान्नो स्ते-तुंग के ब्राभारी हैं कि उन्होंने १६४२ में येनान साहित्यिक सम्मेलन में जो सिसान्त हमारे सम्मून प्रस्तृत किये थे वे एक उज्ज्वल मशाल के समान हमें सहायक सिद्ध हुए हैं। इसी की रोशनी में कई लेग्द्रकों ने कुछ बड़ें ब्रन्के उपन्यान लिखे हैं। उन्हीं के साहित्यक सिद्धान्तों का श्चनुकरण करने में 'नया स्र्ज' के लेखक भी सफल हुए हैं । उनके पात्र बड़ें पैने हैं श्चोर घटनाएँ श्चादि बड़ें स्वाभाविक श्चौर सरल हंग से वर्णित की गई हैं। जनता की भाषा का उनका प्रयोग भी निश्चित श्चौर परिचित है। मुक्ते श्चारा है कि उभय लेखक श्चागे बहने का प्रयत्न करते रहेंगे श्चौर इससे भी बेहतर् अं उपन्यासों की रचना करेंगे।

मुक्ते इस पुस्तक को पढ़ने के लिए फ्रोत्साहन देने में हर्ष हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ और दूसरे देशों में भी हमारे मित्र इसे शौक़ से पढ़ेंगे और सच तो यह है कि मुक्ते इसे एक बार फिर पढ़ने की इच्छा है।

पीकिंग, १७-१२-५५ —को मो-जो

# उपन्यास के पूर्व

ंगया सूरज' में चीनी जनता के प्रतिकार-ग्रान्दोलन की कहानी चित्रित की गई है जो उन्होंने ग्राठ वर्ष तक (१६३७ से १६४५ तक) जापानी हमलावरों के खिलाफ मक्बूज़ा इलाक़ों में किया था। जनता की भाषा में श्रह उपन्यास लिखा गया है ग्रोर सची घटनाग्रों पर ग्राधारित है। इसमें लेखकों ने साधारण देशमक नवजवान किसानों के सबल, प्रशिक्तित ग्रीर पूरी तरह साज-सामान से सुसज्जित दुश्मनों से धीरतापूर्ण युद्ध का चित्रण किया है। जबकि कुमिन्तांग फीजें बिना लड़े पीठ दिखा रही थीं, इन नवयुवकों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ग्रपने देश की रच्चा की ग्रीर दढ़ता से शत्रु का मुकाबला किया। पार्टी की जनता पर विश्वास करने ग्रीर प्रति-जापानी मोर्चे में सारे वर्गों की जनता को एकजृद करने की नीति पर उन्होंने ग्रमल किया। उन्होंने जनता को ग्रपने साथ संगठित किया ग्रीर छापेमार जत्थों से लेकर घीरे-घीरे ग्रपने में इतनी शिक्त भीदा की कि जापानी हमलावरों को परास्त कर सके।

लेखक उन उन्मुक्त प्रदेशों में रहे हैं श्रीर उन्होंने मुकाबले के युद्ध में भाग लिया है इसलिए वे उन लोगों से भली प्रकार परिचित हैं, जिन्होंने रातु को मार भगाया था श्रीर इसीलिए उन्होंने उनका बड़े उत्साह से श्रीर श्रत्यन्त स्पष्टता के साथ चित्रण किया है। लेखकों को स्थानीय मुहावरों, उनके चुटकुलों श्रीर हास्य पर श्रिधकार है, यही कारण है कि इस रोमांचकारी उपन्यास में हल्का-सा श्राशाबाद हर जगह बिखरा दिखाई देता है।

सर्व प्रथम यह उपन्यास सितम्बर, ४६ में चीनी भाषा में प्रकाशित हुआ था ग्रौर उसे अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। जून, ५४ तक इसके ३१ संस्करण निकल चुके ये ग्रौर लगमग ५ लाख प्रतियाँ बिक चुकी थीं। इसी का फिल्मीकरण मिरे देश में बहत लोकप्रिय हुआ है।

## उथल-पुथल - ग्रीब्म, १६३७

स्थान भील के किनारे स्थित शेंज्या गाँव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके दो बेटे थे एक तो दा-श्वी जो इक्कीस साल का था और दूसरा रू जिसकी ग्रायु वारह वर्ष की थी। उनके पास ग्रपनी एक एकड़ से भी कम जमीन थी जिस पर गेहूँ बोथे जाते थे ग्रीर उन पर गाँव के पटेल शेन का भारी कर्ज था जिसके बोभ्क तले वे दवे हुए थे। शेन गाँव का सबसे बड़ा जागीरदार ग्रीर सिक्य साटूकार था। शेन वहाँ पुश्त-दर-पुश्त से वहाँ का स्थानीय बड़ा सामन्त था ग्रीर इसका सब्त गाँव के नाम 'शेंज्या' से मिलता है जिसका ग्रार्थ है "शेन परिवार"।

दियेह\* की इच्छा थी कि वा-श्वी द्यपना घर बसाले श्रीर शादी के लिए वह रोन से श्रीर कुछ कर्ज लेने को तैयार था। उस जमाने में गरीब किसान भी शादी-बरात ठाठ-बाट से कर देना ग्रपने लिये एक सामाजिक कर्तव्य समभता था। श्रपनी गिरी हुई ग्रार्थिक स्थिति को देखते हुए दा-श्वी शादी के बारे में ग्रिषिक चितित था बनिस्वत इस खबर के कि जापानी साम्राज्यवादी पीकिंग की श्रोर जो उत्तर में कोई दो सी मील दूर स्थित है, बढ़े श्रा रहे हैं।

"हमारी द्यालत वैसे ही काफी खराब है," उसने कई का विरोध करते हुए कहा। "अगर हम इसी तरह उधार लेते रहे तो हमारे पास जो बचा-खुचा ज़मीन का टुकड़ा है वह भी हाथ से जाता रहेगा।"

कर्ज लेने श्रीर बोभ्र बढ़ाये जाने की तो उन किसानों की परम्परा ही थी उसी का श्रानुकरण करते हुए दियेह ने ज़िद की श्रीर कहा कि हम श्रभी श्रीर

<sup>\*</sup> दियेह चीनी भाषा में पिता के लिये प्रशुक्त होता है।

बोभा वर्दाश्त कर सकते हैं। दा-श्वी रजामंद न हुआ। वह हृष्ट-पुष्ट था, उसके चौड़े कंघे और पुष्ट वाहें थीं और मेहनती था। वह जानता था कि अगर वह तन-मन से जुट गया और डट कर मेहनत करली तो जल्द ही वे कर्ज उतार देंगे। और उसके बाद आज़ादी से वह शादी-ब्याह रचा सकेगा।

घर में श्रभी यही बहस चल रही यी श्रीर गुल्थी न सुलभी थी कि ७ जुलाई, १६३७ को जापानी पीकिंग से कुछ दूर मार्को पोलो पुल तक चढ़ श्राये । चीन श्रीर जापान के बीच युद्ध की सरकारी तौर पर घोपणा भी कर वी गई।

शेंज्या में, कुमितांग फीज की आशा के अनुसार पुलिस ने खाइयाँ खुदवाने के लिए वहाँ के किसानों को पकड़ लिया। उन जबरन भर्ती किये गए लोगों में दा-श्वी भी था। महीने भर जो उन्होंने खुदाई की उस दौरान में पुलिस ने वही रवायती क्रूरता का व्यवहार किया और दा-श्वी को कई बार सिर में गदा के आधात खाने पड़े।

खाइयाँ बाद में बेकार साबित हुई । जापानियों से पिट कर शीघ ही कुमितांग फीज देहात में घुल ख्राई श्रीर वहाँ जो कुछ देर रुकी तो उसने खुल कर लूट-मार की। जब बड़े-बड़े शहर एक के बाद दूसरा जापानियों के क़ब्जे में जाने लगे तो पुलिस की टुकड़ियाँ भी वहाँ से रवाना हो गई । हर रोज़ जापानी हवाई जहाज़ सिर पर मॅडराते रहते श्रीर शहरों पर बम्बारी करते। बड़े-बड़े श्रधिकारी श्रपने सोने-चाँदी की रकमें लेकर श्रधिक सुरिह्तत स्थानों को कृच करने लगे। श्रीर उनके पीछे-पीछे टटपूँ जिया हुक्काम भी वे तमाम चीज़ें जो उनकी थीं या न थीं छीन-भपट कर लेते हए चले गये।

. देहाती बेचारे अब चिंतित होने लगे। एक दिन सबेरे दा-श्वी निकला श्रीर प्राम-शासन कार्यालय में गया ताकि वहाँ कुछ ताजी खबरें मिल जायें। लेकिन वहाँ पहुँच कर क्या देखता है कि किसानों की एक खासी भीड़ श्राँगन में खड़ी है और सबके कान पटेल और गाँव के कुछ भद्र पुरुषों के बीच होने वाले वार्तालाप पर लगे हुए हैं। भद्र पुरुष बेचारे इतने डर गये कि वे अपने लच्छेदार भाषगादि के श्रहंकार भी भूल गये और आपस ही में उलभ पड़े।

"मारो गोली इस सबको ! बेकार में कुल्हाड़ा लगवाने के लिये अपनी गर्दन भुकाये रखने से क्या फायदा ?"

"श्रीर सारी जमीन-जायदाद योंही छोड़ जायें ? मैं तो यहीं रहता हूँ श्रीर देखता हूँ ऊँट किस करवट बैठता है ! ....."

बहुत सें लोगों का क्लेजा मुँह को आ रहा था श्रीर वे बेचारे परेशान हाल इधर-उधर भागे-दौड़ें फिर रहे थे। कुछ दिनों बाद जब युद्ध-प्रस्त इलाकों से शरणार्थियों का रेला रोता-पीटता श्रीर परेशान-हाल गाँवों में आने लगा तो लोग श्रीर भी भयभीत होग्ये।

दा-रवी, उसका बाप और भाई रू अपनी ज़मीन के दुकड़े पर गेहूँ की बुआई कर रहे थे। उनके पास दोर-हंकर या बैल तो थे ही नहीं इसलिए दोनों भाई तो बक्खर खींच रहे थे और बाप उसे पीछे से दकेल रहा था। बक्खर बहुत भारी था और रू अभी बेचारा बच्चा ही तो था, इसलिए ज्यादातर ज़ोर दा-रवी पर ही पड़ रहा था। था वह बैल जैसा तगड़ा और मेहन्ती इसलिए बक्खर को बड़े आराम से खींच रहा था।

"ऐसे नाजुक मौके पर तुम गेहूँ बो रहे हो !" शरणार्थियों में से एक ने ग्राश्चर्य प्रकट किया । "तुम सममते हो इन्हें खाने के लिये तुम यहाँ बने रहोगे ?"

दा-श्वी का श्रीर उसने श्रापनी कमर सीधी की। "वह ठीक कह रहा है, हम शायद यह सब फिज्ल ही में कर रहे हैं।" उसने दुखी हो श्रपने पिता से कहा। "चलो छोड़ो भी इसे।"

दियेह ने क्रोधपूर्ण दृष्टि उस पर डाली। "कहाँ भाग कर जायेंगे हम ? चल-चल खींच बक्खर, बेटा ! मर जायें तो खैर कोई भगड़ा ही न रहे पर ग्रगर जीते रहे तो खाने को तो चाहिये ना।"

. दा-श्वी का एक रिश्ते का बड़ा भाई ब्लैकी\* (काला) त्से भी शेंज्या में ही अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। कल्लू कई महीनों से घर

<sup>\*</sup> हमारे यहाँ भी इस प्रकार के रंग वाले को "कल्लू" कह कर पुकारते हैं।

नहीं आया था। वह गुप्त रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का खदस्य था और उसे कल्लू इसिलए कहने थे क्योंकि उसका रंग गहरा साँचला था। वैसे जाति का नो नह लुहार था लेकिन बाद में उसने एक होटल खोल ली थी जिसके द्वारा वह क्रांतिकारियों को इस इलाके से उस इलाके में आने-जाने में सहायता देता था। उसके बाद पुलिस ने "कम्युनिस्टों को निर्मूल करने" की मुद्दम चलाई। अब उसके लिए स्थिति भयानक हो चली और वह वहाँ से निकल भागा। घर पर उसकी पत्नी ने चटाइयाँ और टोबरियाँ बुन-बुन कर अपनी और वक्ष्म सुन्न-बसर की।

शरणार्थी और अधिक संख्या में आने लगे और जहाँ कही भी उन्हें रहने की जगह मिलती वे उस पर कब्जा कर लेते। श्रीमती कहलू त्से संख्या के उन अनेक देहातियों में से एक थीं जिन्हें जापानी वया से परत कुदुष्यिं को अपने यहाँ शरण देनी पड़ी थी। एक दिन तीसरे पहर उनकी मां श्रीमती याँग और वहन में उनके दरवाज़े पर आ खड़ी हुईं। वे अपने गाँव से भाग कर आई थीं जो जापानियों के कब्जे में चला गया था। गाँव गोंच्या से सिर्फ भ्र० मील के फासले पर पश्चिम में था।

"ब्राब क्या करें भला हम ?" श्रीमती याँग ने घवराकर कहा। "चारों तरफ डाकुद्रों ग्रीर गहारों का दौर-दौरा हैं … इस तमाम विपत्ति से बचने के लिये इस लड़की को लेकर कहाँ जाऊँ ? श्रव वह बड़ी हो गई है, इसका ब्याह भी कर देना चाहिये। मैं तो सोचते-सोचते थक गई कोई रास्ता ही नहीं दीखता … "

कुछ दिनों पश्चात् श्रीमती त्से दियेह के पास गई ग्रौर उनसे प्रस्ताव रखा कि दा-श्वी ग्रौर उनकी बहन में रिश्ता कायम हो जाय। दियेह प्रस्ताव सुनते ही पुलकित हो उठा।

"यह तो खूब रहेगी!" उसने मुक्कराते हुए कहा, "ग्रब हमारे पास पैसे-वैसे तो हैं नहीं लेकिन ग्रगर दुम्हारी मा राजी हो जायँ तो ....."

"इस ग्रापा-धापी के जमाने में कौन ब्याह करता है १" दा-श्वी दढ़ता से बहबड़ाया, लेकिन उसका दिल अजीव ग्रदाज़ से धड़कने लगा। इसके पहले भी में कई बार अपनी बड़ी बहन से मिलने शेंज्या आई थी। दा-श्वी भी वहाँ उससे कई बार मिला था और उससे घरटों बातें की थीं। वह बड़ी सुन्दर लड़की थी, घरेलू कामों में बड़ी दत्त और आदत-स्वभाव की बड़ी ग्रान्छी थी। एक बार दा-श्वी श्रीमती तसे के पास कुछ, रफ़ू-मरम्मत करवाने के लिए कोई चीज ले गया। वह तो बाहर गई हुई थीं लेकिन में उस समय वहीं आई हुई थी और वह काम उसने बड़ी सफाई और फ़र्ती के साथ चुप-चाप कर दिया।

दा रवी ने उस दिन सोचा में बड़ी अन्छी लड़की है। अगर मेरी उससे शादी होजाय तो मैं बड़ा सुखी रहूँगा। .....

उसके भाई की बीबी, श्रीमती त्से उसके विचार से परिचित थी। ग्राच जर्बक दा-रुवी के पिता राजी हो गये थे तो वह मा से बात पक्की करने के लिये घर वापस ग्राई।

में कोंग (ईटों का पलंग) पर बैठी कुछ सी-पिरो रही थी। वह सत्रह वर्ण की, पतली-दुबली पर बड़ी ताकतबर थी। वह पानी से भरी हुई बाल्टी वर्ण कही रखें दूर तक लेजा सकती थी। उसकी मा कुछ पुराने खयाल की थी श्रीर उससे वालों का लम्बा करा हुआ जूड़ा खड़ा गुँथवाती थी। जब उसकी मा श्रीर वहन बातें कर रहीं थीं तो में ने च्या भर के लिए अपनी बड़ी-बड़ी आँखें ऊपर को उटाईं। उसने देखा कि उसकी बहन उसकी श्रोर देख कर मुस्करा रही थी श्रीर अनुमान लगावा कि वे दोनों उसके भावी विवाह के बारे में वाल चीत कर रहीं हैं। वह बड़े जोर-जोर से लजानं सगी। उसने सिर कुका लिया मानो काम में लगी हुई हो, श्रीर बड़ी गीर से उनकी बातें सनने लगी।

दा-श्वी बड़ा श्राच्छा लड़का है—ईमानदार श्रीर भोला, उसने सोचा। श्रागर उस जैसे सुस्वभावी कियान से मेरा विवाह हो जाय तो जिन्दगी-भर मैं तो संतुष्ट रहुँगी····

उसे यह सुनकर वड़ा ग्राश्चर्य ग्रीर निराशा हुई कि माँ उस रिश्ते के लिये तैयार नहीं हैं। दा-श्वी का परिवार बहुत गरीव था.....धस जल्दी की जल्रत नहीं है," श्रीमवी यांग ने अन्त में कहा। "बाद में बातें करेंगे इस पर।"

शीव ही यह स्पष्ट होगया कि दो मेहमानों को रखना श्रीमती त्से के लिये दूभर हो रहा था। मे और उसकी मा वहां से अपने एक और कुदुम्बी के यहाँ पड़ीस के गाँव में चली गई। शादी का सवाल अब खटाई में पड़ गया।

x x X

पत्तभाइ श्रागया। डाक् लूट-मार में व्यस्त हो गये श्रीर हर गांव पर उनका खतरा मॅंडराने लगा डाकुश्रों के जत्ये देहातियों पर दबाव डालते श्रीर उन्हें सरकारी श्रोहदा देने पर मजबूर करते श्रीर उनके "रज्ञकों" का दम भरते हुए निरंतर उनके "पोष्ण्ण" के लिए उन पर कर लगाते थे।

शेंज्या. में लिएव नामक एक छोटा-सा श्रॉपरेटर था जिसके पास एक कन्दूक श्रौर पांच श्रादमी थे। एक दिन वह शेन, पटेल के पास गया श्रौर उससे उसने पूछा, "क्या इरादा है ? दूसरे सारे गाँव संगठित हो चुके हैं। अगर हमने भी वहीं नहीं किया तो मैं किसी सुरद्धा का वायदा नहीं कर सकता।"

लिएव गाँव का मराहूर दादा था। पटेल का अपना गिरोह भाग गया था अब उसके लिए रजामन्दी के सिवाय कोई चाराकार न था। उसी दिन तीसरे पहर को गाँव के लोगों को मन्दिर के आँगन में बुलाया गया। दा-श्वी और उसके पिता दोनों वहाँ उपस्थित थे। लिएव के कमरपटे में पिस्तील रखी हुई थी, वह सीढ़ियों पर ही आकर खड़ा होगया और एकत्रित समूह के सामने भाषण देने लगा। उसने नये-नये शब्द-शब्दावलियाँ इस्तेमाल कीं जो कि उसने हाल ही में सुनी थीं लेकिन उनके अर्थ के बारे में वह अब तक संदेह में था।

"देखो बात यह है कि," उसने कहा, "हर गाँव में एक सुरज्ञा-

गिरोह है ऋौर हमारे लिए भी एक जरूरी है जिसका खर्चा गाँव वालों को देना होगा। इस जमाने में तो हम सब को मिलकर काम करना चाहिये ऋौर जो कुछ भी हो बाँट कर खाना चाहिए। इसी को 'कम्युनिजम' कहते हैं।"

वह नीचे उतरा, सिगरेट का पैकेट निकाला श्रीर उन्हें बाँटना शुरू कर दिया "श्राश्रो, हम सब कम्युनिस्ट व्यवस्था बरतें।" उसने खुश हो कहा।

गिरोह के लिए खाने-पकाने की सुविधात्रों श्रौर सोने के लिए मन्दिर में ही शीघ प्रबन्ध कर दिया गया।

दियेह ने क्रोधित हो दा-श्वी की बाँह खींची। "चल, काम करें घर चलकर, ये लोग तो सब ग्रन्थे हैं।"

उसी दिन तीसरे पहर को कुछ देर बाद सियो नामक एक तरुण पड़ौसी किसान ने दा-श्वी से गिरोह में त्रा मिलने के लिये कहा। दा-श्वी ने सिर हिलाकर 'ना' कह दिया।

"मेरे खान्दान में तो आजतक कोई ऐसे गंदे काम में नहीं पड़ा," उसने कहा।

पड़ोस के एक श्रीर गाँव होज्वांग में डाकुश्रों का एक श्रीर गिरोह कायम हो गया। उसका श्रमुश्रा हो नामक एक बहुत बड़ा जमीदार था जिसके पास कोई ७५० एकड़ जमीन थी। कुमितांग पार्टी का वह एक सदस्य था श्रीर कुमितांग फीज में एक श्रफसर भी। जिनलु ग जो एक चालाक, दुष्ट नवयुषक था "होज्वांग कम्पनी" में बड़ा श्रोहदेदार था श्रीर हो का कारिन्दा था। इस गिरोह में जो काफी विशाल था सेना से भागे हुए श्रनेक सैनिक श्रीर भ्तपूर्व पुलिस वाले थे; उनके पास श्रसंख्य बन्दूकों थीं जब लिएव ने देखा कि उसका जत्था होज्वांग-जत्थे के मुकाबले में कुछ भी नहीं है तो वह उन्हीं में जा मिला।

हो का विस्तृत गिरोह एक गाँव से दूसरे गाँव में अन्न वस्ता करते हुए घूमता फिरा। साधारणतया उनकी माँगें थीं १००० पौंड वजन की चीजें— अब वह चाहे गोश्त हो, गेहूँ हो, तेल हो या सिरका हो। किसानों की बड़ी तंग हालत थी। उसके अतिरिक्त गिरोह सारे गाँव से पैसों की शक्ल में कर भी वस्रल करता था।

इसी दौरान में जापानी पश्चिमी रेलवे से दिल्ला की छोर छारहे थे। छौर चुँ कि छमी वे वयाँग भील से काफी दूर थे इसिलिये लोगों को साँस तेने का छमी मौका था।

एक दिन तीसरे पहर दा-रवी अपने पिता के साथ गाय में कैठा श्रीर रू नाव चलाने लगा। कोई श्राधा मील तक जाने के बाद वे खाड़ी से निकल कर बयाँग भील में दाखिल हुए। किनारे के स्पष्ट दिखाई देने वाले उथले पानी में मुश्कींतों की घनी उपज थी। वे अपनी नाव से बाहर आये श्रीर अपने चमकदार हॅं लिये उनमें चलाने शुरू कर दिये।

जल-मुर्गियों की चिल्ल-पो से उदासीन जो उनकी मौजूदगी से भयभीत होगई थी वे सतत गति से अपना काम करते रहे। उनके जिरों के ऊपर एक बाज मॅडरा रहा था। दा-श्वी ने सोचा भगवान जाने मेरी और मे की कभी शादी होगी भी या नहीं। यह जानने का उसके पास कोई साधन ही न था। मे की मा ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका रिश्ता किसी और से तम कर दिया था और विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी थी। यह खुशनरीन आदमी वही जिनलु ग था जो कभी कारिन्दा था पर अब डाकु वन गया था।

स्र्यं करीय-करीय ग्रस्त होगया थाः पानी की सतह पर उसका लाल प्रतिकिम ग्राँखें चौंधिया रहा था। मुश्कवेतों से लदी हुई नाव बड़े ग्राहिस्ता-श्राहिस्ता बाँव की त्रोर चली, इस बार दोगों भाई उसे खेने में लगे हुए थे। जब तक उन्होंने नाव से सामान किगारे पर उतारा तब तक ग्रँधेरा हो चुका था और चाँद वृत्तों के ऊपर पहुँच चुका था।

श्रगते दिन सुमह दा-श्वी और दियेह ने श्रधिकांश गुशकर्वेत रोन के यहाँ ते जाकर भर दिया ताकि उनका चढ़ा हुश्रा ब्याज उतर जाय। कुछ ही धरटे परचात् हो के डाकुश्रों ने एक ताजा कर लागू कर दिया श्रीर बचा हुश्रा मुशकर्वेतों का ढेर भी साफ हो गया।

दूसरे दिन कमर में पिस्तील वाँचे वड़ें सम्चर पर सवार हो जिज्ञा ग शैंज्या की तरक त्राया । सड़क पर उसने दा-श्वी को फायड़े से खाद खोद कर बाल्टी में भरते हुए देखा। लगाम खींचते हुए उसने अपना खिर एक श्रोर को भुकाया श्रोर श्रमिवादन के लिये दो-तीन सोने के दाँत चमका दिये।

"ए, बेवकूफ—यह काहे के लिये कर रहे हो ?" उसने पूछा। "हमारे साथ त्राजाश्रो और स्पेद रोल व स्त्रार का भुना हुन्ना गोशत खात्रो।

दा-रवी जानता था कि जिनलुंग किस किस्म का त्रादमी है। उसका धनराहट में पसीना छूट पड़ा। "नहीं, नहीं मुक्तसे तो वह काम त्राता ही नहीं है," उसने ग्रसमंजस में पड़ कर जवाब दिया।

"क्या कहा ! तुम्हारा मतलब है सफेद रोल श्रोर स्ट्रार का भुना हुश्रा गोश्त खाना तुम्हें नहीं श्राता ?" जिनलु न ने रखाई से उसे चिढ़ाया ।

दा-श्वी से कोई उत्तर न बन पड़ा। सड़क पर वह धीरे-धीरे सिर भुकाये हुए चला जा रहा था, खाद खोदता श्रीर बाल्टी में भर लेता था।

जिनलुंग तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा। "तू तो ठीक से बना ही नहीं, तेरी ग्राँखें तो तेरे चृतड़ों में हैं!" उसने उसकी खिल्ली उड़ाई। खच्चर को लात जमाकर, चाबुक मुमाई ग्रीर सरपट चाल से उसे दोगता हुआ ग्रागे निकल गया।

जन तक वह ग्राँखों से श्रोक्तल न हो गया दाए-वी उसे देखता रहा।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रवत्वर में कानुनिस्ट सेना के जल्भ जनरता त् के नेतृत्व में शेंच्या से वुद्ध मील दूर श्राकर को । दा-श्या के एक पड़ीसी ने जब वह बाज़ार से कपड़ा खरीदने किसी श्रीर करने में गया था तो लाँटते में उन्हें देखा था । उनकी वह पूरी तरह प्रसंखा भी नहीं कर सकता था । उन डाकुश्रां से जिन्हें वह "लालची पेटू फीजी" कहा करता था वे लोग कितने भिन्न थे ! उसने बताया कि वे किस तरह खुरदरे कपड़े की वदीं पहनते हैं , बाजरा-च्यार खाते हैं, जापानियों से लड़ते हैं, किसानों की देख-भाल यसते हैं श्रीर डाकुश्रां का सकाया करते हैं ।

"इसी को तो में सच्ची सेना कहता हूँ।" उछने अपना मुडी में से

श्रॅंगूठा दिखाते हुए कहा। "श्रगर जापानियों से लड़ना है तो उनसे जा मिलो ! जो भी कोई उन लालची-पेटू फौजियों में जा मिलता है पागल है।"

इसी प्रकार की रिपोर्ट सब जगह पहुँचों। फौरन वर्जनों नवजवान बालू में भतों होने के लिए तैयार होगये। कम्युनिस्ट "श्राठवें मार्ग की सेना" का उस समय यही नाम था। (श्रीर ये ही शब्द श्रामतौर पर कम्युनिस्टों के लिए भी प्रयुक्त होते थे।) "होज्वांग कम्पनी" ने जब देखा कि बालू तो उनका श्रानन-फानन में सफाया कर देगी तो डर के मारे भट श्रपना नाम "खसुरज्ञा सेना" रख लिया। उसमें ग्वो नामक एक श्रीर कुमिन्तांग सदस्य जा मिला जो पहले सेना में कप्तान था श्रीर च्यांग काई-शेक के गुगों के साथ फीज से भाग श्राया था। वह श्रपने श्राप को एक बहुत बड़ा फीजी समभता था श्रीर उसने "उप प्रधान सेनापित" की उपाधि से श्रपने को सुशोभित कर लिया था। इन दोनों संगठनों ने साथ-साथ खूब काम किया। उन्होंने उस इलाके पर इस प्रकार शासन किया मानो वह उसकी श्रपनी छोटी रियासत हो।

दा-श्वी अव तक अपने विवाह के समाचार की प्रतीचा करते-करते थक गया था। उधर श्रीमती त्से में इतना साहस न था कि वह उससे सच-सच बता देती कि माजरा क्या है क्योंकि बातचीत को अब काफी समय हो चुका था। इसीलिए उसने खंदाज़ लगाया कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। घर पर ख्रार्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बद से बदतर होती जा रही थी। दिन में एक दफा तो उन्हें पेट भर कर मोजन भी न मिलता था। दा-श्वी को बड़ी परेशानी और कोध महसूस हुआ।"

"बस अब बहुत होगया।" उसने अपने पिता से कहा। "अब भूखों मरने की नौबत भी आगई। मेरी समक्त से अगर मैं बालू में मर्ती हो जाऊँ तो हमारी हालत बेहतर हो सकती है।"

"तेरा तो दिमाग खराब होगया है! जिन चीजों से कोई वास्ता नहीं उनमें मत पड़। मैं कल ही तेरी शादी की बातचीत पक्की कर द्ँगा।"

"मैं कभी शादी नहीं करूँगा | बाल बदाकर भिन्तु बन जाऊँगा | मैं तो सेना में भर्ती होना चाहता हूँ ।" "मैंने कह दिया ना, त् जा सकता फीज में," "दियेह क्रोध में चिल्लाया श्रीर श्रपना लम्बा पाइप उसने दा-श्वी के सिर पर ठोंका।" ऐं, ज़िद करता, है — करेगा ज़िद ["

दा-श्वी ने क्रोध में मुँह सिकोड़ा ग्रौर कांग पर लटक गया। लिहाफ से ग्रपना सिर दँका ग्रौर उसे नींद ग्रागई।

श्रगले दिन सबेरे दा-श्वी का भाई कल्लू तसे खिलाफ उम्मीद शेंज्या की वापस श्रागया। श्रव भी उसका स्वास्थ्य श्रव्छा था श्रीर वह उत्साहित व प्रसक्त-चित्त दिखाई देरहा था हाँ, उसके कपड़ों पर हर जगह पैवन्द ही पैवन्द लगे हुए थे। दा-श्वी को श्रव फिर देखने पर उसकी मूँ छों के नीचे एक मुस्कराहट नाच गई। उन दोनों में खूब घुटी श्रीर वे देरतक गुपें लगाते रहे।

पास-पड़ौसी और मित्रों को जब पता चला कि कल्लू आगया है तो सबके सब वहाँ आने लगे। स्पष्टवादिता और ईमानदारी के लिए तो वह मशहूर था ही; इसीलिए लोग उससे बातें करने और उसके पास बैठने में आनन्द लेते थे। उसके दो कमरों का मकान जरा-सी देर में सुलाकातियों से भर गया।

यह वह दौर था जब "कुमितांग और कम्युनिस्ट सहयोग" हो रहा था और कल्लू त्से के लिए कुछ छिपाने की जरूरत न थी। उसने अपने दोस्तों को युद्ध के बारे में बताया और उन नये आदशों का जिक्र किया जो सारे देश में फैल रहे थे—-यानी "जापानी साम्राज्यवाद को परास्त करो," "सारे राष्ट्र को लामबंद करो," "जनता का जीवन-स्तर बेहतर बनाओ" के आदर्श । ...... किसानों ने नई शब्दावली बड़े मज़े से सुनी।

सब चले गये लेकिन दा-श्वी वहीं स्कारहा। उसके भाई ने बड़ी गौर से उसकी श्रोर देखा।

"क्या तुम पराजित देश में गुलाम रहना चाहते हो १" कल्लू ने यकायक पूछ लिया।

"वैसा तो कोई भी नहीं चाहता," दा-एवी ने कहा। "क्या तुमने श्रभी स्में नहीं बताया कि वह कितना भयंकर होगा ?"

"बहुत अञ्छे।" कल्लू ने मंद स्वर में कहा, "मेरे साथ काम करो। हम

लोग एक देश-रत्तक सेना बनावेंगे। जब जापानी हम पर हमला करेंगे तो हम उनका मुकावला करेंगे।"

घएटे भर से भी ज्यादा देर तक दा-श्वी का भाई बोले जा रहा था लेकिन ग्रामी भी कुछ चीजें ऐसी थीं जिन पर दा-श्वी को ग्राब तक विश्वास न था।

"हम निहरथे लोग उन्हें कैसे मार भगायेंगे ?" उसने पूछा ।

कत्लू त्से हॅंस दिया। "हमें इराकी फिक्र नहीं करनी चाहिये कि उधर हजारों जापानी हैं। बलिक डर तो इस बात का है कि जनता उनके लिलाफ जरा देर में खड़ी होगी। एक बार लोगों की जगा दिया कि बाव फिर हम नहीं हार सकते। हथियार हमारे पास हैं। कल चलकर थोड़े हथियार यहाँ ले द्यात हैं— क्या खयाल है तुन्हारा ?"

वा-रथी स्तम्भित रह गया। "ग्रच्छा!" "" उसने लड़खड़ाते स्वर में कहा, "लेकिन कल तो मुफ्ते कुछ श्रापना काम भी करना है""।"

"डरने की कोई बात गहीं है," कल्लू ने मुस्कराते हुए कहा। "हम साथ-साथ चलेंगे। दो भाई अगर कहीं घूमने जायेंगे तो कोई भी खयाल न करेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा।!"

ें दा-श्यी सकुचाया। "भुक्ते पिता जी से स्नाज्ञा लेगी पड़ेगी।" उसने बात टालते हुए कहा।

उसके भाई ने सिर हिलाया और दा-श्वी के कंधे भिंभोड़े। "अरे बाबा, उनसे इसका जिक ही क्यों करते हो ? मैं नहीं चाहता यह बात सब पर प्रकट हो जाय, यह एक राज़ है।" वह दा-श्वी पर भुका और उसके कान में उसने अपनी योजना कह दी।

दा-श्वी ने एक क्ण सोचा। "ठीक है, चलो तो फिर ऐसा ही करते हैं," उसने हँसते हुए कहा। कुछ श्रोर निर्देश सुनने के बाद वह घर वापस श्रा गया।

ं दूसरे दिन दोनों श्रादमी कंधों पर बाँसों में सीक के बने हुए ए ती मंछली-जाल की टोकरियाँ लटकाये चल पड़े। जिस किसी ने भी उससे रास्ते में पूछा वे कहाँ जा रहे हैं कल्लू ने लापरवाही से जवाब दिया कि मछली खीदने जा रहे हैं जिन्हें यहाँ लाकर वे फुटकर भाव में बेचेंगे।

एक आर गाँव के बाहर वे बाँच के किनारे-किनारे काफी दूर तक चले गये फिर मुड़ कर पश्चिम की छोर चल दिये। सूर्यास्त तक वे फू ली नदी के किनारे स्थित पू शी गाँव में पहुँचे। उन्होंने वरवाने पर वस्तक दी छौर एक बृही स्त्री ने छाकर किवाड़ खोले। वह हाथ में एक दिया लिये हुए थी छोर उसकी रोशानी में उसने उन दोनों को घूर कर देखा।

''में वह चीजें लेने आया हूं,'' कल्लू ने दबे स्वर में कहा।

. सफेद यालां वाली महिला उन्हें एक ग्रन्दरूजी ग्राँगन में ले गई। वहाँ उसने एक बड़ा टाट का थैला निकाला जो ग्रनाज के ढेर में छिपा हुग्रा था ग्रीर उसे खोला। थेला बारूद के दस्ती गालों से भरा हुग्रा था ग्रीर उसमें सभी ग्राकर के लगभग तीन ती गोले थे। देगों ने ग्रपनी-ग्रपनी टोकरियाँ भरीं ग्रीर कमल के पत्तों से उन्हें हँक किया। खूढ़ी महिला ने उन्हें ग्रनाज की कुछ टिकियें ग्रीर पानी दिया ग्रीर कल्लू उससे कुछ देर तक शान्तिपूर्वक बातें करता रहा। उसके बाद उन्होंने ग्रपने बाँस उटाये ग्रीर उन्हें कंधां पर रख कर रात ही के समय घर की ग्रीर रवाना हुए।

"इतने बान तुम्हें किसने दे दिये ?" ग्राँ धियारी सड़क पर लंबे-लंबे डग भरकर चलते हुए दा-श्वी ने कानामूसी की ।

"ये हाथ से फेंके जाने वाले गोले हैं, दिये किसी ने भी नहीं," उसका भाई हँस दिया। "हमने इन्हें इकट्ठा किया है। जय कुमिनतांग फोज भाग खड़ी हुई तो हथियार और गोला बारूद ढेरों पीछे छोड़ गई। रायफलें और पिस्तौल जो हमने इकट्ठी की उनमें से अधिकतर तो हमने जनरल लू के पांस पहुँचा दीं। हम तो इन थोड़े-से गोलों से भी अपना काम अच्छी तरह कर लैंगे, समके १ देखते रही दुम।"

जब वे 'लोट कर गाँव पहुँचे तो पौ फट चुकी थी। वे सीधे स्कूल की इमारत में पहुँचे जिसे जापानियों के मार्की पोलो पुल पर ग्राक्रमण के बाद से इस्तेमाल नहीं किया गया था। जुलाहा श्वाँग जिसने फ़र्सत. के वक्त बैटकर श्रपनी जमीन का छोटा-सा दुकड़ा जोत लिया था, स्कूल के ग्रहाते में वैटा उनकी बाट जोह रहा था। यह मांस से थल-थल नाटा ग्रादमी काम में बड़ा निपुण था। कहा के एक कमरे में उसने पहले से ही दो गहरे सूराख खोद लिये थे। चुप-चाप तीनों गोले गाड़ने में लग गये। ग्रीर जब मुर्गों की बाँगों की श्रावार्जे श्राई तो वे ग्रपना काम कर चुके थे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रुगते कुछ दिनों में कल्लू त्से ने लगभग एक दर्जन श्रादिम्यां को संगठित कर लिया। हर रात उस निर्जन स्कूल में बैठके कर-करके उन्होंने श्रुपने संगठन का नाम "जापानी-विरोधी देश-रक्तक सेना" रख लिया। साथ ही उन्होंने यह ऐलान भी कर दिया कि जनरल लू के श्रादेशानुसार इस प्रकार के जत्थे संगठित हुए हैं श्रोर उन्होंने ही भारी माउजर पिस्तीलों से उन्हें लैस किया है। उन्होंने यह खबर भी फैलादी कि वे हर उस व्यक्ति को भुगतेंगे जो जापानियों से लहने का विरोध करेगा।

दा-श्वी दिन भर काम में लगा रहता और रात को ग्रपने भाई के साथ इधर-उधर जाता। कल्लू ने जिस नव-संसार का नक्शा उसके सामने रखा था उससे वह बहुत ग्राकर्षित और ग्रानन्दित था।

"यह क्या पागलपन सवार हुआ है तुभे १" दियेह ने एक दिन उससे पूछा।

"जापानियों का मुकाबला कर रहा हूँ।"

"वे ज़ो हजारों कुमिन्तांग फौजी जो जापानियों का मुकाबला करने चले ये त्राज उनकी हड्डी-पसली का भी पता नहीं ! तुम मुट्टी भर लोग उनका क्या विगाइलोगे ?"

"तुम्हारा मतलब है इस ऋपने हाथ-पैर भी न हिलायें ?"

दियेह लाजवाब हो गया, दा-श्वी ने उसकी खामोशी का फायदा उठाते हुए कहा, अगर तुम मुक्ते यह नहीं करने दोगे तो मैं फीज में चला जाऊँगा।" "लोग तेरी वहाँ नाक मरोड़ देंगे। ख़ैर मेरा तुभः पर ग्रब बस ही क्या है। जो तेरे जी में श्राये कर।" दियेह ने क्रोधी हो हथियार डाल दिये।

पटेल शेंन को वह शक होगया कि कल्लू त्से कम्युनिस्ट है और उसे इसकी वड़ी चिनता हुई। तब तक उसके वैयिक्तिक गिरोह के कुछ आदमी लौट आए थे और उसने उसकी हिम्मत और बढ़ा दी थी। उसका पहला लह्य तो यह था कि त्से का गिरोह एक दम खतम कर दो लेकिन जब उसे छबर हुई कि उसके पास बन्दूकों भी हैं तो उसने अपने गिरोह के एक पुराने आदमी गुनू को पहले जास्सी करने भेजा।

एक दिन रात को जब गुलू छिपे-चोरी उस निर्जन स्कूल की तरफ आ-रहा था तो चौकीदार ने उसे देख लिया। खुर संतरी बड़ा भारी जिस्म का भदा-सा नवजवान था और इन्हों की छाया में छिपा खड़ा था।

"कौन है !— बोलो वरना मारता हूँ गोली ।" वह गरजा।

गुलू ने सोचा वास्तव में खुर के पास बन्दूक होगी और वह स्रवाक रह गया, पर वहाँ से भाग जाने का भी साहस उसे न हुआ। खुर ने उसे जा दबोचा श्रीर खींचकर कल्लु त्से के पास लेगया। गुलू श्रातंकित होगया।

"मिस्टर त्से.....मास्टर त्से—मुक्ते गोली न मारिये।" उसने कॉपते हुए कहा। "मुक्ते तो ऐसा करने का हुक्म दिया गया था... .भेरे लिये कोई चारा ही न था.....इसलिए मैंने ऐसा किया।"

लेकिन जब कल्लू ने उससे दोस्ताना लहके में कुछ सवाल पूछे तों उसने ऐसे जबाब दिये कि जिन्हें सब कोई जानते थे, सफेद फूठ है। कल्लू को क्रोध आगया और उसने उसे डराया-धमकाया। गुलू फिर लरज़ने लगा। आँखें मटकाते हुए उसने शेन के मन्सूबे का सारा किस्सा उलट दिया।

कल्लू ज़ोर का ठहाका मार के हँस पड़ा।

"हमारे पास बेतादाद पिस्तील और दस्ती गोले हैं, " उसने भरे हुए दो बड़े सदूकों की ओर इशारा करते हुए कहा, "जाओं और मिस्टर शेन को जता दो। उनसे कह देना कि अगर वह ईमानदारी बरतें और जापानियों से लड़ें तो हम उनका अपनी पाँतों में स्वागत करेंगे।—तोकिन अगर उन्होंने इसी किस्म की चालवाजी और की तो हम उन्हें ठीक कर देंगे।"

गुलू ने बड़ी उत्सुकता से बायदा किया कि वह यह सब ठीक-ठीक शेग को बता देगा ग्रीर वहाँ से एकदम चल दिया।

दूसरे दिन तीलरे पहर को देशरक्षक सेना ने कृच कर दिया। हरेक व्यक्ति के पास कमर में दस्ती बम के गोलो बाँधे थे। उसके अपाधा हरेक के पास एक एक चवर थी जिस पर उन्होंने कमड़ा लपेट रखा था ग्रीर उभे अपने कुल्हों में लपेट लिया था। उनके जानेटों के नीचे चवर इस तरह उगके हुए थे जैसे पिस्तीलों। कुछ लोगों की पीठ पर चिड़िया मारने के छोटे तमंच लटके हुए थे। वे स्वयं-सेवकों का मार्चिग गीत गाते हुए, ठप-ठप करते हुए सड़कों पर चले जारहे थे।

उटो,

श्रो गुजामी से लड़ने नाजो ! बनाश्रो एक बड़ी दीवार अपने गोश्त श्रीर खून से ! ......

दा-श्वी को डर था कि कहीं लोगों को यह पता न चल जाय कि पिस्तील नकली हैं। वह ग्रपना खिर बार-बार ग्रुमाता था ग्रौर छल से ग्रपनी चवर हाथ पर ठोक कर देख लेता था कि वह ग्रपनी जगह है या निकत्त गई। इसी तरीके से देश-रक्ष मेना सड़कों पर कई जगह मुझी। जब वे ग्राम-शासन कार्यालय में पहुँचे ग्रौर दरवाजे में से घुस पड़े तो वे बहुत विशाल ग्रौर ग्राग्रुम दिखाई दिये।

पटेल शेन एक भइकीला नीले रंग का कुर्ता पहने हुए था जिसके काज में से सोने की जंजीर लटक रही थी। जब उसने इतने बड़े हुजूम को देखा तो उसके हाथ-पैर फूल गये, सारी उसकी हेकड़ी हवा हो गई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, लरजते .हाथों से उसने अपना नारंगी हैट उतार कर रख दिया। कल्लू तसे को मुक कर अभिवादन करने के बाद उसे कुर्सी पर बैटाया और गुलू को हुकम दिया कि चाय व सिगरेट पेश करे।

"नहीं, उसकी तकलीफ न करो," कल्लू ने मनलब की बात पर

स्राते हुए कहा । "श्रव कुमितांग श्रीर कम्युनिस्ट जापानियों से लड़ने के लिए समभौता कर चुके हैं। श्रापका क्या इरादा है श्रव ?"

पटेल शेन ने अपनी मूँछों पर ताव दिया। "हाँ, हाँ बिल्कुल, देश को तो तरजीह देना ही पड़ेगी। जापानियों का मुकाबला करने के लिए तो मैंने हमेशा कहा है।" उसने खाहस से कहा।

"बहुत ग्रन्छे!" कल्लू त्से ने कहा, "जबिक हम सब जापानियों के विरोधी हैं—यांगी कि एक ही परिवार के लोग हैं—तो मेरा मुफाब है कि श्रापकी ग्राम 'मुरचा सेना' ग्रिंधिक कार्यसाधकता के लिए हमारी देश-रच्क सेना में मिल जाय। क्या लयां है ग्रापका १"

बस यही चीज थी जिसका शेन कट्टर विरोधी था लेकिन ग्रपना विरोध प्रकट करना उसे न ग्राता था। उसने जोर से खाँस कर बात टालने का हीला निकाला।

"हाँ तो, बताइए क्या कहते हैं ?" कल्लू ने दबाव डाला।

"हाँ हाँ ..... ग्रन्छा ख्याल है .....।" पटेल के पसीने छूट रहे थे, "लेकिन ..... मुक्ते फैसला करने का अंतिम श्रिधकार नहीं है ..... ग्रपन इस पर बात में बातचीत करेंगे।

कल्लू ताड़ गया कि शेन जान बूक्त कर टालमटोल कर रहा है और बह कुछ ग्राधिक तीखी बात कहने वाला था कि एक किसान ने हाँपते हुए ग्राकर खबर दी कि सशस्त्र डाकुओं ने पड़ौस के गाँव पर धावा बोल दिया है। पटेल शेन ने ग्रापनी "सुरक्ता सेना" के सैनिकों से श्राँखें मिलाई लेकिन कुछ बोला नहीं।

कल्लू त्से उठ खड़ा हुया। "त्रायो चल कर देखें।"

"यह तो उनका काम है," पटेल ने उन्हें रोका। "हम क्यों इस पर दिमागपची करें!"

"दिमागपची करें ?" कल्लू ने सरांक स्वर में कहा। "अगर हम ही जनता की रत्ता नहीं करते तो हमारा क्या फायदा ? ये बन्दूकें हम किस लिए लिये फिरते हैं ? अगर तुम डरते हो तो घर बैठो चूड़ियाँ पहन कर—

हम जाते हैं।"

"तो फिर चलो हम सब साथ चलें," पटेल ने कहा, उसका चेहरा असमंजस से तमतमा रहा था।

कल्लू त्से की ऋगुऋाई में देशरत्त्वक सेना ऋौर पटेल ऋपनी 'सुरत्त्वा सेना' को साथ लिये उनके पीछे-पीछे बाँघ के किनारे-किनारे उस गाँव की ऋोर चल पड़े जिस पर डाकुऋों ने घावा बोल दिया था।

जब वे सतत गति से दुलकी चाल चले जारहे थे दा-श्वी के दिल में तूफान उठा। उसे महस्स होरहा था कि चवर उसके कुल्हे में लिपटी हुई है श्रीर श्रव हमारे लिए वह मौका श्रागया है। उसने सोचा लोगों को भयमीत करने के लिए तो चवर एक श्रव्छी चाल है लेकिन श्रगर श्रव हमें उनका इस्तेमाल करना पड़ा तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा!

उसने अपने दस्ती बमों पर नजर डाली जो उसकी कमर में बँधे हुए थे, फिर उसने खुर का जो उसके आगो-आगो दौड़ा जारहा था कंधा पकड़ कर खींचा।

"ये दस्ती बम तुम किस तरह चलाते हो १" वह फुसफुसाया।
"मुफे तो नहीं मालूम," खर ने कहा, "मैंने तो कभी चलाये नहीं।"
"वाह, क्या बात कही है।" दा-रवी ने व्यंग्य से अपने आप से कहा।
हालाँकि पश्चिम से कड़ी सर्द हवा चल रही थी पर वह पसीने से शराबोर
होरहा था। लेकिन उसने देखा कि कल्ल्यू हमेशा की तरह अब भी उसी खामोशी
के साथ सीना ताने लम्बे डग भरता हुआ आगे को बढ़ा चला जारहा है।

जब वे अपने लिख्त स्थान पर पहुँचे तो डाकुओं का वहाँ निश्चान तक न था।

पटेल शेन बाँच के एक टीले के ऊपर खड़ा होगया। "हमारा सीमाग्य कि हम उन्हें पकड़ न सके," उसने मूळें मरोड़ते हुए लापरवाही से कहा। "तुम्हारे दस्ती बम शायद चल ही न सकें।"

कल्लू त्से की ग्रॉंखें चमक उठीं। "चलेंगे नहीं? लो देखो।" उसने एक बम की पिन खोली ग्रौर उसे जोर से दूर एक खाली खेत में फेंक दिया। ऐसे जोर के धमाके से वह फटा कि कान बहरे हो गये, जमीन की मिट्टी धमाके से उत्तर की विस्कृटित हुई श्रीर पत्ती गड़बड़ाकर दीवानों की नाई इधर-उधर भागने लगे। पटेल खीफ के मारे खड़े से बैठ गया श्रीर टीले के उत्तर जहाँ वह खड़ा था रेंगता हुआ पीछे की श्रोर जाने लगा। उसे इसका भान ही नथा कि उसके इस प्रकार रेंगने से उसके मुन्दर वस्त्र खराब होते जारहे थे।

"तुम्हें उनके साथ इस तरह खिलवाड़ गहीं करना चाहिये!" उसने तिरस्कार-भरे स्वर में कहा, पर देश रच्नक सेना ने उसका चिल्ला कर समर्थन किया।

"ग्रीर यह देखो मेरी वाली !" खुर चिल्लाया श्रीर श्रास्तीनें चढ़ा कर उसने एक ग्रीर वम फेंक दिया।

बिजली की-सी तेज़ी से वह भी फटा ऋौर रोन जो अभी ही खड़ा हुआ था धमाका सुनते ही फिर घड़ाम से नीचे आ गिरा।

"बन्द करो ! बन्द करो यह !" वह चिंधाड़ा। "मुक्ते विश्वास हो गया है ! तुम ज़रूर किसी को मार डालोगे !"

श्वाँग ने मूर्खता से अपनी आँखें घुमाई और एक बम अपने खिर पर घुमाया।

"नहीं, नहीं," उसने विरोध किया। ''मैंने श्रभी श्रपना बम नहीं फेंका है। देखों सब कोई।"

रोन लड़खड़ाता हुआ गिरा श्रीर उसने श्वॉग की बाँह पकड़ लो। "बहुत हो गया, भाई !" उसने हाथ जोड़े। "बन्द करो यह नादानी श्रव!"

श्वाँग ने ऋपना मुँह ऐंड लिया मानो वह बहुत निराश हुऋा हो। सब के सब लोग हँस पड़े।

"तुम ग्रीर कुछ भी करलो, अपनी पिस्तौल न चलात्रो !" खुर ने सावधान करते हए कहा ग्रीर दा-श्वी का कंघा थपथपाया ।

दा-श्वी ने अपनी चवर कूल्हे में महसूस की और अपनी हँसी न रोक सका। जब वे ग्रपने गाँव लीटे तो ग्रंधेरा हो चला था।

उसी रोज़ शाम को कल्लू त्से ने एक आदमी के हाथ पटेल को बुलवाया तािक वह आकर दोनों जत्थों के विलय पर वात-चीत कर सकें। पटेल की बेचारे की तो हिम्मत न हुई पर उसने अपने सेक्रेटरी को यह कहने के लिए भेज दिया कि उसे सुमाव मंजूर है। तब कल्लू ने निम्नलिखित शर्तें तैयार कीं: शेन पटेल की हैसियत से काम करता रहेगा पर उसकी 'सेना' तो के मातहत काम करेगी। दोनों जत्थे जापानियों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाधेंगे और सारे गाँव को लामबन्द करेंगे। धनवानों से धन लिया जायगा और बलवानों से उनकी मेहनत। जिस किसी के भी पास हथियारों का जावीरा होगा— मसलन पटेल के पास है—तो वह सारा-का-सारा जापानियों के विरुद्ध लड़ने के लिए दान दे देगा।

सेक्रेटरी की रिपोर्ट सुनने के बाद पटेल को रात भर नींद न ऋाई।

त्रगले दिन कल्लू त्से त्रपने कुछ त्रादिमयों को लेकर फिर पटेल के पास पहुँचा त्रौर पटेल हर शर्त पर राज़ी हो गया। दोनों गिरोह मिलकर एक हो गये। शेन के कुछ त्रादिमयों ने इस्तीफा दे दिया लेकिन सारी बन्दूकें उनसे ले ली गई त्रौर दुवारा दूसरों को बाँट दी गई। शेन की पुरानी टोली के मुखिया की पिस्तौल त्र्य कल्लू त्से के कुल्हे में त्रा बँधी। सारी बन्दूकें जिन्हें शेंज्या के बड़े-बड़े जमींदारों ने वहाँ त्रौर पड़ौस के गाँवों में छिपा रखा था हूँ दि निकाली गई त्रौर देश-रक्तक सेना के सैनिकों में बाँट दी गई। त्रौर भी शस्त्र खरीदने के लिए चन्दा इकट्टा किया गया। देशरक्तक सेना की सदस्यता त्रौर शस्त्रास्त्र दोनों में वृद्धि हो गई।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

जब देश-रक्त सेना की कार्यवाहियों की खबर होज्वॉग गाँव में पहुँची तो हो ने यह निश्चय किया कि उसे कुछ-न-कुछ अवश्य करना चाहिये। उसने ग्वो, जिनलु ग श्रीर लिएव को शेंज्या पर एकाएकी धावा मारने मेज दिया। वे श्रचानक शासन कार्यालय पर टूट पड़े श्रोर उन्होंने श्राटे की १००० पौंड रोटियाँ श्रोर श्रपंडे माँगे। ज्योंही पटेल ने यह सुना वह जान गया कि यह गड़बड़ वरने का हीला-मात्र है। उसने कहा मैं श्रामी श्राता हूँ श्रोर दफ्तर से निकल कर सीधा कल्लू तसे के यहाँ पहुँचा।

"इतनी रोटियाँ हम कहाँ से लायेंगे १ मेरी तो समभ में नहीं त्राता क्या करें १ तुम ही मेहरबानी करके निपटो।" पटेल ने प्रार्थना की।

दुखी भंगिमा लिये तसे ने दा-श्वी श्रीर खर को खुलाया श्रीर वे तीनों पटेल के साथ दफ्तर को वापिस श्राये। उन्होंने देखा ग्वो राच्छ जैसा भीमकाय था श्रीर पटेल की कुर्यी पर बैटा हुश्रा था। वह कुमिंसांग की पूरी वर्दी पहने हुए था श्रीर सेम ब्राउने कमर पट्टा बाँधे हुये था। उसके पास जिनलुंग गहरे रंग का गैर फौजी सूट पहने हुए खड़ा था, उसका हैट उसके चिकने बालों पर पीछे की श्रोर पड़ा हुश्रा था श्रीर कमर पट्टे में दो पिस्तील बँधे हुए थे। गिरोह के दूसरे लोग भी विभिन्न पोशाकें पहने हुए थे। वे सबके सब सशस्त्र थे श्रीर उनकी मिलन श्राँखें उनके चिरत्रों का प्रमाण थीं।

ग्वो ने अनुमान लगाया कि काले रंग का, भरी दाढ़ी वाला आदमी जो दो देहाती उजडु लोगों के साथ है कल्लू त्से ही होगा।

"तुम त्से लुहार ही हो ना ?" उसने जान-बूभकर तिरस्कारपूर्ण स्वर में पूछा।

कल्लू ने अपना दाहिना पैर एक छोटी बेंच पर रख लिया और घुटने पर कहनी रख कर खड़ा हो गया।

"हाँ मैं ही लुहार त्से हूँ। पर तुम्हें उससे नया ?" उसने लापरवाही से जवाब दिया।

"मुभे इससे क्या, ऐं १ मैं तुम्हें ख्रीर इस गाँव वालों को हुक्म देता हूँ कि फीरन १००० पौंड रोटियाँ लाकर दो।"

"हमारे पास यहाँ भूसे की रोटियाँ तक नहीं हैं श्रीर तुम केक माँगने श्राये हो !" कल्लू ने एक रूखी हँसी हँसते हुए उसे भिड़का।

"इमें थोड़ी इरारत है," डाकू लिएव ने समभ्रदारी से नहा, "श्रौर

हमें केक ही खाने हैं।"

"ख्याल तो तुम्हारा नेक है, श्रगर इसमें कामयाव हो जाश्रो।" खुर बोला।

"इस जैसे गरीव गाँव में तुम्हें केक कहाँ से मिल जायेंगे ?" दा-श्वी ने साहस बटोर कर कहा । "हमारे यहाँ तो पेस्ट्री की एक दूकान भी नहीं है ।"

ग्वो का चेहरा ऐंट गया। ''हमारा समय नष्ट हो रहा है। देते हो या नहीं, बोलो ?''

श्रव तक श्वाँग ने जो देश-रक्षक सेना बुलवाई थी वह वहाँ श्रा पहुँची । श्राँगन में किसानों के एक गिरोह के साथ खड़े होकर वे बातचीत सुनने लगे। श्वांग का तुनक मिज़ाज एकदम भड़क उठा।

> "क्या कहते हो तुम — इन लोगों के लिए तुन्हारे पास केक हैं या नहीं ?" "नहीं !" भीड़ ने गरज कर कहा ।

ग्वो का चेचक के दागों से भरा चेहरा श्राग की तरह लाल हो गया। "कीन यह हुल्लड़ कर रहा है ?" उसने घृणित स्वर में कहा।" "यह हमारे जत्ये के कमाएडर का हुक्म है। श्रगर तुम देने से इन्कार करते हो तो श्राश्रो मेरे साथ श्रौर उन्हें जवाब दो।"

उसके इशारे पर ही उसके साथियों ने अपनी पिस्तौलें निकाल लीं और घोड़े चढ़ा लिये।

त्वर ने तुर्ता-फुर्ता अपनी रायफल का घोड़ा सीघा कर लिया। देश-रच्चक सैनिक भी अपनी पिस्तौलों के घोड़े चढ़ाये हुए आँगन से कमरे में धुस आये। दा-श्वी का दिल जोर-जोर से घड़कने लगा। पटेल शेन दरवाजे से खिसका और नौ दो ग्यारह हो गया।

सहसा कल्लू सीधा खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ उठाया। अपने लोगों को आँखमारी।

''ठीक है। जो कोई भी केक खाना चाहता है मेरे साथ ग्राये।" उसने कहा।

"ए तो ! देखना गड़बड़ करने की कोशिश मत करना।" जिनलु ग ने

सशंक हो चीखकर कहा।

कल्लू ने श्रापना सिर ऊपर को उठाया, "तुम्हारा कमाएडर है ना ! हमारा भी एक कमाएडर है। श्रागर तुम्हें केक चाहिये तो श्राश्रो मेरे साथ जनरल लू के पास और वहाँ खाश्रो।"

"यह ठीक है," खुर ने कहा। "उसके पास ढेरों केक हैं।"

श्राँगन में किसानों ने शोर मचाया :

"चलो जनरल लू के पास ! चलो जनरल लू के पास !"

ग्वो की आँखें साँड की आँखों के ढेलों की नाई उभर आई । उसने कल्लू त्से के सामने ही मेज ठोकी।

"ऐसी की तैसी इस बकवास की।" वह चिंघाड़ा, "मैं किसी जनरल लू को नहीं मानता। बाँध लो वे इस हरामजादे को।"

श्रमेक डाक्स कल्लू की श्रोर बहें। उसने भी श्रपना पिस्तौल उठाया श्रौर उनकी तरफ बहा।

"देख्ँ कौन पहले चलाता है ?" उसने खुनौती दी।

श्वॉग श्रीर देश-रत्तक सैनिकों ने बन्दूकें साथ लीं, कुछ ने श्रपने दस्ती बम निकाल लिये।

घोड़ों की टापों की नजदीक आ़ती हुई आ़वाज सुनते ही सब ठिठक गये ! तीन आ़दमी खुरदरे सफेद कपड़े की वदीं पहने हुए आये। घोड़ों से उत्तर कर वे आँगन में दाखिल हुए।

"लीडर त्से कहाँ है ?" पहले ने पूछा।

पटेल के दफ्तर की श्रोर इशारा करते हुए एक किसान ने उत्तर दिया, "वहाँ श्रन्दर हैं।"

श्रादमी उछलकर कमरे में पहुँच गथा। वह त्से के करीव गया श्रौर उसका हाथ दवाने लगा।

कल्लू त्से की बाँछे खिल गईं, "श्ररे, तुम कब श्राये यहाँ ?"
"श्रयसल फीज पीछे श्रा रही हैं। हम तुमसे मिलने पहले चले श्राये।"
"वाह, वाह! श्राश्रो उस कमरे में बैठकर बातें करें।" उधर देश-रचक

सैनिक उन सिपाहियों के इर्द-गिर्द बड़ी उत्सुकता से जमा हो रहे थे कि वे दोनों पश्चिमी दिशा के कमरे में गये।

ग्वो का मुँह खुला रह गया, वह मूखों की नाई वहीं खड़ा रहा ! जिनलु ग ने उसको कुहनी मार कर संकेत किया ।

"आओ चलें।"

"हाँ, हमें देर भी हो रही है," ग्वो ने रूँ चे गले से कहा। कल हम फिर श्रायेंगे।"

"हम केक लेने कल आयेंगे," लिएव चिल्लाया। डाक जल्दी-जल्दी निकल कर भाग गये।

जो सिपाही बड़े अच्छे मौके पर आ पहुँचे थे जनरल लू की सेना के सैनिक थे जो क्याँग भील तक आई थी।

जब वह फीज की दुकड़ी गाँव में आ गई तो उसने स्थानीय सुरत्ता अड्डे कायम किये और इस पर भी खास तौर से जुट गये कि डाकुओं का सफाया करदें। हो को हुक्म दिया गया कि या तो वह जापानियों से मुकाबले के युद्ध में उनसे मिल जाय या अपने हथियार उन्हें सौंप दे। इसके सिवा कोई चारा ही न था। हो ने उनके हुक्म की तामील का वायदा कर लिया।

#### × ,× × ×

विसम्बर के महीने में कल्लू त्से ने दा-श्वी की बारूद खरीदने के लिये होज्वाँग गाँव में भेजा। दा-श्वी बड़ी सड़क पर जा रहा था कि उसने संगीत-. | मिश्रित कुछ गोलियाँ चलने की ख्रावज सुनी। सड़क के दोनों किनारों से लोगों के जल्थे ख्राये ख्रीर किसी की देहलीज पर दा-श्वी को उन्होंने दकेल दिया। नीचे से लिएव एक दुनाली छोटी-सी बन्दूक लिये लोगों को चीरता हुद्या चला ख्राया। उसके पीछे छुः संगीतज्ञ चले ख्रा रहे थे जो ख्रपनी हैिलयत के ख्रनुसार बाजे बजा रहे थे। उनके पीछे एक नीले रंग की पालकी ख्रा रही थी। उसीके पीछे दुलहन की लाल पालकी थी जो लाल साटन ख्रीर सोने के लेस से दंकी

हुई थी। उसके पीछे पिस्तील बाँधे स्रादिमयों का एक गिरोह स्रा रहा था। यह भव्य जुलूस धीरे-धीरे चलता जा रहा था।

ये सारा ठाठ-बाट कीन कर रहा होगा ? दा-श्वी ने सोचा । मालूम करने पूर उसे पता चला कि जिन्छुंग की शादी हो रही है ग्रीर दुलहन का पारिवारिक नाम यांग है। दा-श्वी दिल बैठ गया।

"क्या उसका नाम में है ?"

"जो हाँ, क्या जानते हो उसे ?"

दा-श्वी ने निश्चल व स्तब्ध हो दुलहन की पालकी को गुजरते हुए देखा।

उसी ख्रण में आँसुओं में भीगी हुई पालकी में हिचकोले ले रही थी। उसने बड़ी देर से सुन रखा था कि जिनलुंग अच्छा आदमी नहीं है। पिछले दो दिन से वह काँग पर पड़ी बीमारी का बहाना बना रही थी। उसने लिहाफ से अपना सर टॅंक लिया था और खूब बिलख-बिलख कर रोई थी पर उसकी माने उसे टाढ्स बँधाया था और मना लिया था। जब दुलहन की पालकी आकर क्की तो वह थक कर चूर हो गई थी, उसे मान ही न था कि उसे कोई पालफी में बैठा रहा है।

#### : 2:

## कम्युनिस्टों का प्रभाव-दिसम्बर १६३७-३८

विवाह के परचात् पहले तीन दिन तक तो में के साथ ग्रच्छा व्यवहार विवास के स्था गया। रिवाजानुसार ही वह ग्रपनी सुसराल में रही। चौथे दिन उसकी सास ने उससे सिलाई का काम दिखाने के लिए कहा। इसका भी रिवाज ही था। उस इलाके में यह रिवाज था कि वहू ग्रपनी सास के लिए स्ती करड़े का पाजामा तैयार करके ग्रपनी हुनरमंदी मदर्शित करती थी। जब पाजामा सिलकर

तैयार हो गया तो उसकी सास ने बड़ी बारीकी से उसका परीच्या किया। काम उसे पसन्द न त्राया श्रीर उसने गैररज़ामंदी में सिर हिला दिया। उसकी सिलाई मोटी थी; कहीं अस्तर टेढ़ा मेढ़ा था। सास ने अपना असंतोष बड़े पैने ढंग से प्रकट किया।

साल भर बीता होगा कि सुसराल वालों ने घर के सारे काम मे पर लिंदि दिये। हर रोज वह रोहूँ पीसती, खाना पकाती, सुरुक्जेंत काटती और कोई दस फीट लम्बी चटाई बुनती थी।

उसकी सुतराल वालों के पास किसी ज़माने में पैसा था लेकिन जिनलुंग के बाप ने सब नष्ट कर दिया था। श्रव जो कुछ बचा था उसमें एक तो उनका पुराना भव्य भवन जो श्रव जीर्ण-शीर्ण हो चुका था श्रौर एक बगीचा था। परिवार का सारा खर्चा जिनलुंग के सिर था जो वस्तन-फवस्तन किसी से धोखा-फरेंब से कुछ डालर ऐंड लाता था। उस माले-गनीमत की मदद से वे लोग कुछ दिन तो जरा रोब-दाब श्रौर ठाट-बाट से गुज़ार देते थे। उनके इन च्रिणक ऐर्व्यां में मे कभी शरीक न होती थी। वे लोग उसे गँवार 'फूहइ' समसते थे श्रौर गिरी निगाहों से देखते थे।

एक बार उसके ससुर ने जब वह अफीम पीकर मदहोश हो गया था उसे कुछ मक्खन लगे, सिके हुए टोस्ट दिये। टीक उसी समय उसकी सास आ धमकी। "क्यों मन्नी, क्या तेरे दो पेट हो गये हैं ?" उसने स्नेहपूर्वक पूछा।

"मेरा ख्याल है कि अगर इसे एक बार पेट भरके खिलादों तो वह ज्यादा मेहनत कर सकती है।" उसके समुर ने समभाया।

उसने वास ने नाक से साँध छोड़ी पर बोली नहीं। मे की भूख मर गई। उसने टोस्ट टोकरी में ले जाकर रख दिये और अनाज पीसने चली गई। इस पतली-दुवली छोटी लड़की ने अपने बाल पीछे करके उनका जुड़ा बाँध लिया था जैसे कि अधेड़ उम्र वाली ित्रयाँ करती हैं। वह एक बड़ा-सा भरा हुआ लबादा पहने हुए चक्की के भारी पाट को घुमा रही थी और आँस् उसके गालों पर दुलक रहे थे।

उसकी सास बाज़ की भाँ ति उसे घूर रही थी। घर की हर एक चीज़ ताले

में बन्द रखी जाती थी। इर बक्त स्नाना पकाते समय सास नेमतलाने का ताला खोलती और जिर्तना उस वक्त के लिये ज़रूरी होता ख्राया, दालें वगैरह खुद अपने हाथ से निकालकर देती थी। में की उस समय बुरी हालत थी पर वृद्धाँ था हो कौन जिससे वह गिला करती। उसका पित असम्य और दुष्ट था और उसकी भवें सदैव तनी रहती थीं। उन दोनों का तो आपस में कहना-सुनना ही क्या था। में की मा अपने गाँव वापस चली गई थी। गाँव वहाँ से काफी बूर था। अब उसके लिये सान्त्वना की एक ही जगह थी—वह अपनी बहन के यहाँ रोंज्या चली जाती और जी भर कर रोती। उसकी शोचनीय दशा का जब दा-श्वी को पता चला तो उसे हार्दिक दुःख हुआ। लेकिन अब जब कि वह विवाहिता थी वह बेचारा उसकी क्या मदद करता!

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

सन् १६३७ में दिसम्बर में जापानियों ने हमला किया। नवसंगठित कम्युनिस्ट सेनाग्रों ने फूनदी के किनारे उनसे तीन दिन श्रीर तीन रातें डर कर लड़ाई की श्रीर मार भगाया। १६३८ के वसन्त में दुरमन ने एक हज़ार से भी श्रिष्ठिक सैनिकों, तोपचियों श्रीर यानों के साथ पुनः श्राक्रमण किया। कम्युनिस्टों के पास स्थायी सेना में केवल तीन सौ सैनिक थे पर फिर भी उन्होंने दुरमन की दिन भर नदी के किनारे रोके रखा। तब जापानी बुस द्याये श्रीर उन्होंने जिले की तहसील वाले परकोटे से घिरे शहर पर कब्जा कर लिया। बा लू की सेनाएँ देहातों की श्रीर भाग गईं। उन्होंने वहाँ की स्थानीय कम्युनिस्ट टोलियों से सहयोग किया श्रीर लोगों को श्रीष्ठकाष्ट्रिक संख्या में संगठित करने लगे।

प्रचार-जिल्थे के सदस्य अक्सर शेंड्या में आते रहते थे। सित्रयों की सहायक लाल सेना की सदस्याएँ भी अपनी नीली वदीं में वहाँ आती थीं। वे दीवारों पर पोस्टर चिपकातीं और सहकों व गिलयों में खड़े होकर भाषण दिया करती थीं। जब कभी में अपनी बहन के यहाँ आई हुई होती तो उसके साथ सभाओं में जाती जहाँ स्त्री सहायकों को देखकर उसे ईक्यी होती थी। भला कल्पना

कीजिए कि वे किस तरह श्रोतात्र्यों के सामने भाषण देती होंगी श्रौर लिख पढ़ लेती होंगी ! वे किसी से दबती भी नहीं थीं!

कभी छुटे-छुमासे वह दा-श्वी को सड़कों पर प्रसन्नचित्त चलते हुए देख लेती थी। उसके सिर पर एक छोटी सफेद तौलिया लिपटी होती थी, भारी कमर में रायफल लटकी रहती थी।

छोटा रू भी जन-म्रान्दोलन में शामिल हो गया था। वह नवयुवक सहायकों में था जो गीत गाते थे, ड्रिल करते थे म्रीर म्रामतीर पर काम म्राते थे।

मे किसी तरह भी उनमें शामिल नहीं हो सकती थी क्योंकि वह शेंज्या में ज्यादा से ज्यादा रही तो तीन दिन ! उसकी सास उसे वहाँ ऋधिक रहने ही न देती थी।

पतमाड़ श्राया श्रीर किसान-समाएँ संगठित हुई । कई गाँवों में तो कल्लू त्से ही उनका नेता था श्रीर श्रिधकतर शेंड्या से बाहर ही रहता था, अ शेंड्या की किसान-समा में दा-श्वी भी "काडर" बन गया, (सरकारी महक्मों श्रीर जन-संगठनों के सिक्रय कार्यकर्त्ता को यही नाम दिया जाता है ) पटेल शेन उसकी पीठ पीछे उसके ख़िलाफ बड़ी धिनावनी बातें करता रहा।

"हुँह ! ये मुट्टी भर ढपोरसंख, जाहिल लोग क्या कर लेंगे सुसरे १" वह उनका उपहास करते हुए कहता था।

जब जमीन का लगान और सद की दर कम करवाने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो रोन और भी अधिक असंतुष्ट हो गया और उसने चोरी-छिपे इस कार्यक्रम को असफल बनाने की भरसक चेष्टा की। लेकिन जब किसान-सभा के अनेक सदस्यों ने जिला-सरकार से उसकी शिकायत की तो वह रास्ते पर आ गया। दा-श्वी को हैरानी होती और साथ ही अविश्वास भी जब वह उसे देखते ही मुक कर सलाम करता और कुराल-च्नेम पूछता था।

दियेह ने हिसाब लगाया कि वह चक्रवृद्धि ब्याज जो उसे शेन को देना था ख्रब तक मूलधन के बराबर होगया था। यदि लगान ख्रीर ब्याज घटाख्रो का कानून लागू न होता जिसके कारण कि ख्रब तक न वस्रल किये गये लगान श्रीर ब्याज निर्धारित रकम से अधिक लेगा अवैध घोषित होगया है, तो वह अपनी जमींन खो बैठता। अब इतने दिनों के बाद बाप-बेटे बड़े आराम और बेफिकी से खाना खा सकते थे।

"यह किसान-सभा के ही दम का जहूर है कि हमारी गर्दनें जमींदार के पंजे से निकल गई," दियेह ने दा-श्वी से कहा, "अब किये जाओ मेहनत से काम!"

 अब तो दा-श्वी पहले से कहीं अधिक उत्साह के साथ काम में जुट गया।

### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

श्वाँग ने सोचा कि दा-श्वी जैसे मेहनती को तो कम्युनिस्ट पार्टी में को लेना चाहिये। एक दिन दोपहर को वह उसे ताड़ने के लिए उसके घर गया।

"क्या तुम व्यस्त हो ? आश्रो कुछ कुरकुला ही जमा करें," उसने सुभाया। दा-श्वी ने अपना हॅं सिया और कुछ रस्सी ली और दोनों गाँव से चल पड़े। खेतों में कुछ देर तक कटाई करने के बाद वे ऐसे स्थान पर आये जहाँ नरकटों के घने कुरसुट खड़े थे। जब वे हॅं सिया चला रहे थे तो श्वाँग ने इधर-उधर नजर दौड़ा कर देखा कि और कोई तो उन्हें नहीं देख रहा और फिर दा-श्वी से प्रश्न किया:

"क्या ख्याल है तुम्हारा, मार भगायेंगे हम जापानियों को ?"

"निश्चित रूप से !"

"क्या तुम्हें डर लगता है उनसे १"

"उनसे डरने की क्या बात है १"

"दा-रवी, कौन हमें जापानियों के खिलाफ लड़ने में हमारी अगुआई कर रहा है, मला ?"

यह तो अजीब आदमी है, दा-श्वी ने सोचा। ये सब प्रश्न मुफ्तें

क्यों पूछ, रहा है वह ? फिर भी बड़े विश्वास के साथ उसने उत्तर दिया, "कल्लू त्से, ग्रीर कीन !"

श्वाँग हॅस पड़ा। "जानते भी हो कौन है कल्लू त्से ?"

दा-श्वी ने हाँदती निगाहों से उसकी श्रोर देखा। "मेरा माई है श्रीर कीन होता।"

छोकरा तो चूदम है ! श्वाँग ने व्याकुल हो सोचा । वे खामोशी के साथ कटाई करते रहे । कई मिनट बाद श्वाँग ने फिर किस्सा छेड़ा ।

"दा-श्वी, भविष्य में जब कम्युनिस्ट व्यवस्था प्रचलित हो जायगी, तुम समभते हो श्रच्छा होगा हमारे लिये या नहीं।"

"मैं नहीं जानता " श्रागर वे मेरी जमीन का भी समान वितरण करदें तो क्या होगा ? मेरे पास है ही कितनी जमीन, एक एकड़ भी तो गहीं।""

श्वाँग ने अपनी कमर खीधी की और जोर-जोर से हॅसिया चलाने लगा।

"अरे बौड़म! तुम्हारी जमीन का दुकड़ा भला कोई क्यों बाँटने लगा। अ उसने क्रोधपूर्ण दृष्टि दा-श्वी पर डाली जो अभी तक यंत्रवत् अपना हॅसिया चला रहा था। "चलो खतम करो कटाई, अपन वापस चलते हैं।"

जलाऊ डएठलों के ढेर उन्होंने कन्ये पर रखे श्रीर बगैर कुछ बोले गाँव वापस श्रागये।

दा-श्वी की धमभ में कुछ न आया। वह सोचता ही रहा कि आखिर श्वाँग के दिल में बदा क्या है।"

एक दिन शाम को पहरे पर खर की पारी छाई। उसने दा-श्वी से साथ चलने को कहा। अपनी रायफल लिये दा-श्वी खर के साथ गाँव को स्राने वाली सड़क के उस पार पहरे पर गया।

्ड एठलों के ढेर पर बैठ जाने और कुछ देर यों ही गणें मारने के बाद खुर बोला, "तुम भी दोस्त हो बड़े जोरदार ऋादमी, पर जरा सुस्त हो। क्या कोई तुमसे भर्ती होने के लिए कहता था ?"

दा-श्वी की समभ्त में अब भी कुछ न आया। "काहे में भर्ती होने के लिए ?" "त्ररे यार तुम बड़े घुन्ने हो, बोलते ही नहीं !" त्वुर को क्रीघ ग्रागया । "क्या श्वाँग ने तुमसे इस बारे में बातचीत नहीं की !"

"नहीं, कोई खास बात तो की नहीं उसने मुफ्ते !" दा-रवी ने जुबाब दिया !

इस मूर्ख को मैं क्या चाहुँगा ! त्वर ने परेशान होकर कहा । यह श्वाँग का "उम्मीदवार" (पार्टी सदस्यता के लिए उम्मीदवार—ग्रनु॰) है श्रौर किसी ने मुभसे कहा भी नहीं कि मैं इससे बातचीत करूँ ···· लेकिन मुभे कुछ करना जरूर चाहिये !

सहसा दा-श्वी को बात स्का गई। "तुम्हारा मतलब है कम्युनिस्ट पार्थी में भरती होने के लिए।" वह चीखा।

खुर उससे लिपट गया। "ग्रारे पर चीखते क्यों हो ? क्या सब ग्रादिमयों को सनाना चाहते हो ग्रापनी बात ?"

"खर," दा-श्वी फुसफुसाया, "अगर मैं पार्टी में शामिल हो जाऊँ तो क्या अपने खेत की देख-भाल भी कर सकूँगा ?"

"हाँ, हाँ बिल्कुल । ग्रगर किसान खेती ही न करेंगे तो हम खायेंगे क्या ?"

"तब तो मैं तैयार हूँ । तुम मेम्बर हो क्या ? क्या-क्या करना पड़ता है भर्ती होने के लिए ?"

"मुक्ते"," खुर कहना तो चाहता था लेकिन जानता था कि उसे कहना नहीं चाहिये। "हम खुद ही क्यों न देखें क्या-क्या होता है," उसने अस्पष्ट स्वर में कहा। "अगर मैं सुन्ँगा तो तुम्हें बता दूँगा और तुम्हें पता चिते तो तुम सुकसे कह देना, ठीक ?"

"ठीक," दा-श्वी बोला।

जब त्युर की पहरेदार की ड्यूटी पूरी होगई तो दा-श्वी उसके साथ-साथ गाँव को वापस आगया। "अगर दुम पता लगालो कि पार्टी में किस तरह भर्ती होते हैं तो सुके भूल न जाना!" दा-श्वी ने सर्गोशी के लहजे में त्युर को याद दिलाया। त्वर ने मुस्कराते हुए स्वीकृति प्रकट की श्रीर वे विदा हुए ।

श्रगले पन्द्रह दिन तक दा-श्वी बड़ी वेचैनी से उस खबर की प्रतीचा करता रहा लेकिन खुर ने बाद में विषय छेड़ा ही नहीं। दा-श्वी के मस्तिष्क को तो वह प्रश्न निरंतर कष्ट दे रहा था पर पूछने का उसे साहस न हुश्राक्ष्मी उसने देखा कि जब श्वाँग किसानों से किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर बातें करता हुश्रा होता श्रीर वह उसके पास चला जाता तो उसे देखते ही वे उसे किसी काम के लिए कहीं मेज देते। उसने श्रनुमान लगाया कि उसे जान-चूक्त कर श्रलग रखा जारहा है श्रीर इससे उसे बड़ा क्ष्ट पहुँचा।

एक दिन रात को श्वाँग ने देश-रक्तक सेना को बुलाया । उनका उद्देश्य यह था कि यातायात के साधन नष्ट-भ्रष्ट कर दिये जायें और पश्चिम में जापानियों के बब्जे में जो इलाके हैं उनमें ग्राम सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे खोद लिये जायें। जब वे बड़ी सड़क पर पहुँचे तो श्वाँग ने कुछ संतरी नियुक्त कर दिये ग्रौर शेष को विभिन्न दुकड़ियों में बाँट दिया । उन्होंने एक दूसरे से स्पर्भ की ग्रौर यह दर्शाया कि कौन ज्यादा खोदता है ग्रौर कितनी जल्दी खोदता है। मौसम सख्त सर्दी का था लेकिन फिर भी दा-श्वी ने ग्रपना ग्रोवर कोट उतार फेंका ग्रौर ग्रास्तीनें चढ़ा लीं। उसने ग्रपनी कुदाली भरपूर ताकत के साथ जमीन में गहरी मारी ग्रौर इतना खोदा कि कोई उसकी बराबरी न कर सका। उसके ग्रपनी तरफ के हिस्से में तो ग्रानन-फानन में दस फीट गहरी खाई खुद गई।

जब वे लौटे तो दा-श्वी अपने साथ बड़ा लंबा टेलिफोन का खम्मा जिसमें खूब लम्बा तार लिपटा हुआ था, लेकर आया। श्वॉग मी कंघे पर एक कुदाली व फावड़ा लिये और कमर में तार की गेडुंरी लपेटे उसके पीछे पैर घसीटता हुआ चल रहा था। वे लोग सबसे पीछे धीरे-धीरे चल रहे थे। आघे रास्ते में ही उन्होंने अपने विजय-चिन्ह उतार कर रखे और विशाम किया।

उज्ज्वल चन्द्रमा की चाँदनी में ऊँकड़्ँ बैठे हुए उन ग्रादिमियों की परछाइयाँ ग्रद्भुत दिखाई दे रही थीं। दा-श्वी ने ग्रपना पाइप सुलगा लिया। श्वाँग परीने से तर-बतर था। "श्ररे मेरी पीठ," उसने हास्य का श्रिमनन्दन करते हुए कहा। "इस वज्ञन ने तो मेरी कमर तोड़ के रखदी।"

"जलाऊ लकड़ी इसकी खूच बनेंगी," दा-श्वी ने टेलिफोन के खम्मे को स्नेष्टपूर्वक थपथपाते हुए कहा। "जब इन्हें फाड़ लेंगे तो इनसे तुम्हें जितना चाहिए पानी उबाल कर देंगे हम।"

"दा-श्वी, जब भी द्वम कोई काम करो खूब दिल लगा कर करो ! दुम बढ़े अच्छे आदमी हो।"

"तेकिन तुम तो मुभे काम का त्रादमी समभते ही नहीं," दा-श्वी ने दुःखी होकर कहा।" त्रागर समभते होते तो मुभे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न कर तेते।"

"तुम जानते भी हो पार्टी का क्या काम होता है ?" श्वाँग ने मुस्करा कर पूछा।

"हाँ, हाँ जानता क्यों नहीं-पार्टी जापानियों से लड़ती है ।"

"श्रीर क्या करती है ?"

"वह हमारे लगान घटाश्रो कार्यक्रम की श्रगुत्राई करती है श्रीर इसका स्थाल रखती है कि हम गरीब लोग भूखों न मरें।"

"ठीक है," श्वाँग ने हॅसते हुए कहा। "कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है हरेक को पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी, पढ़ने को किताबें श्रीर जीने का पूरा हक हासिल हो।"

"मेरा हृदय से यह विश्वास है कि कम्युनिस्ट पार्टी श्राच्छा श्रीर न्यायोचित संगठन है" दा-श्वी ने मोलेपन से कहा। श्रीर पाइप श्वॉग को थमा दिया।

श्वाँग ने दो-चार करा लिये श्रौर फिर पूछा, "तुम्हारी नजर में हमारे गाँव में कीन कम्युनिस्ट है ?"

"यह तो ऐसा हुआ जैसे तम मेरे श्रपने भाई के बारे में पूछ रहे हो। एक तो तम ही हो!"

श्वाँग हुँस दिया पर उसने जवाब कुछ न दिया। दा-श्वी ने उसकी

बाँह पकड़ ली।

"मुक्ते इस तरह कीत्हल में न रखो !" उसने जल्दी से कहा। "मैं तुम ही लोगों से सीखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत नेक काम कर रहे हो !"

"कम्युनिस्ट पार्टी हम-तुम जैसे मजदूरों श्रीर किसानों से ही बनी है। तुम्हारे स्वागत का कोई प्रश्न नहीं है। दर श्रमुल हमारी बैठक हो भी चुकी है श्रीर उसमें तुम्हें मेम्बर बना भी लिया गया, है।"

"क्या वास्तव में में मेम्बर हूँ ?" दा-श्वी ने उछल कर अपना आनन्द जाहिर किया और चील उठा।

"इतने जोर से न चीखो ! अपनी सदस्यता बहुत गुप्त रखनी चाहिए । यहाँ तक कि अपने माता-पिता और पत्नी को भी यह नहीं बताना चाहिए ।"

दा-श्वी ने उस रहस्य को दूसरों पर प्रकट न करने का वचन दिया। जब वह घर लौटा तो प्रसन्नता से उसका चेहरा दमक रहा था मानो उसके नसीब खुल गये हों।

श्रगले दिन देहात के कम्युनिस्टों की एक सभा में दा-श्वी का कम्युनिस्ट पार्टी की पाँतों में स्वागत किया गया।

सभा के समाप्त होने के बाद दा-श्वी अपने खेत को लौट आया। उसके पिता ने उसे बताया कि मे को पीटा गया है और वह अपनी बहन के बहाँ टहरी हुई है। बूढ़े ने अपना सिर हिला दिया।

"देवतागण सब चैन की नींद सो रहे हैं कि ऐसी खूबी की छोकरी ऐसे दुष्टों के पल्ले बाँध दी श्रीर कुछ नहीं कहते," उसने श्राह भरी।

"उनके पास पैसा जो है !" दा-श्वी ने कोध में कहा।

"वह हमसे हमेशा श्रन्छा वर्ताव करती आई है। जाकर उसे देख क्यों नहीं आते तुम ?" उसके छोटे भाई रू ने सुभाव दिया।

"नहीं, होने दो जैसा हो रहा है !" दा-श्वी ने जवाब दिया। लेकिन एक पाइप पी चुकने के बाद वह कल्लू के घर की ओर चला।

जब वह घर में दाखिल हुआ तो मे अपनी बहन के साथ बर्तन माँक

रही थी। उसकी पीठ दा-श्वी की छोर थी। लैग्प के मन्द प्रकाश में मार की कोई खराशें उसे न दीख पड़ीं।

"मेरी मा तो अंधी हो गई थीं कि लौंडिया को उठाकर ऐसे घर में ब्याह दिया।" श्रीमती त्से ने कड़ स्वर में कहा। "वे इसे कोसते हैं, पीटते हैं। अब के इसकी सास माचिस कहीं रखकर भूल गई। मे ने अपने पैसों से दूसरी माचिस खरीदी। सास ने उस पर यह दोप लगाया कि उसने माचिस चुरा ली है और उसके मुँह में कुछ तीलियाँ टू स दीं। फिर एक लकड़ी ली और उसे सर पर और मुँह पर बड़ी बेदर्दी से पीटा। देखो।" उन्होंने मे को बाँह पकड़ कर खींचा। "देखने दो दा-श्वी को मी मार के निशान।"

मे ने बहन से अपनी बॉह छुड़ाई श्रीर भाग गई। चेहरे को हाथों से हॅंकते हुए वह फूट-फूटकर रोने लगी।

''इसका सिर तो जख्मां से लहू लुहान हो रहा है,'' श्रीमती स्ते ने आह -भरते हुए कहा, ''श्रीर माथा सारा स्जा हुआ है। कमबख्तां ने इसकी आँख भी तो नहीं छोड़ी!''

"स्ट्रार साले ! ऐसे जहरीले हैं हरामज़ादे !" दा-श्वी ने टाढ़स बँधाया, शब्द उसके करठ में स्राकर रुक गये थे !

"ग्रगर साल भर बाद ही वे इससे ऐसा बर्ताव करने लगे हैं तो आगे चलकर न जाने क्या करेंगे।" श्रीमती तसे ने कहा।

"लैर कुछ भी हो, मैं तो अब वहाँ जाऊँ गी नहीं !" में ने विद्रोह स्वरूप सिर उठाते हुए कहा ।

"श्रइ हय ! नहीं जायेगी तो क्या करेगी त् फिर १"

"लाल फौज की स्त्री सहायकों में भर्ती हो जाऊँगी !"

"मूर्ख न बन ! पढ़ना-लिखना तुमे द्याता नहीं, कैसे के लेंगे वे तुमे ?"
"नहीं नहीं ठीक है," दा-श्वी फौरन बोल उठा । "उनके यहाँ ख्रौर
भी बहत-सी स्त्रियाँ हैं जो पढ़ी-लिखी बिल्कुल नहीं हैं।"

श्रीमती तो के बच्चे की श्राँखों में नींद भरी हुई थी, वह चीख-चीख कर रोने लगाः दा-श्वी उठ कर चल दिया। श्रगले दिन जिनलुंग एक श्रीर श्रादमी को साथ लेकर श्राया श्रीर घसीटकर में को ले गया। दा-श्वी उसके बारे में बहुत चिंतित था लेकिन उसने मन-ही-मन सोचाः श्रगर मैं उसके बारे में सवाल करने शुरू कर दूँगा तो लोग समर्भोंगे हमारे दोनों के दरम्यान कुछ-न-कुछ दाल में काला है, श्रीर उससे तो मामला श्रीर भी किंगड़ जायेगा।

उसने भी उस विपय को वैसा ही छोड़ दिया।

कई दिनों के बाद दा-श्वी को आज्ञा दी गई कि वह जिले के ट्रेनिंग स्कृल में 'काडरां' की शिचा प्राप्त करे। पुराने जमाने में किसान के लड़के को सरकार की तरफ से फौजी ट्रेनिंग के अतिरिक्त कोई ट्रेनिंग दी ही न जाती थी।

"क्या यह ट्रेनिंग-ब्रेनिंग तुम्हें सिपाही बनाने के लिए नहीं दी जा रही ? दियेह ने पूछा ? "तुम श्रपने भाई कल्लू से कहकर किसी श्रीर को क्यों नहीं भिजवा देता ?"

"यह कोई सैनिक-ट्रेनिंग थोड़े ही है। मुक्ते तो सिंता इस चीज़ की है कि वे कहीं मुक्ते किसी दूर-दराज़ स्थान पर काम के लिए न भेज दें," दा-श्वी ने सोचते हुए जवाब दिया।

"यहाँ तेरे बगैर हम यह जमीन भी तो नहीं जोत सकते !" पिता ने दुर्खी होकर कहा ।

दा-श्वी बेचारा जानता ही न था क्या करे । दियेह बृढ़ा हो चला था और रू तो अभी बहुत छोटा ही था, खेत पर किसी प्रकार का भारी काम उसके बस का न था । वा-श्वी को अपनी जमीन के उस दुकड़े और जीर्ग-शीर्ग पुरानी भोंपड़ी से बहुत लगाव था और वह वहाँ से जाना नहीं चाहता था । कल्लू त्से गाँव से बाहर गया हुआ था इसलिए उसने अपनी समस्या श्वाँग के सामने पेश करने की ठानी ।

पूर्व इसके कि उसे मुँह खोलने का मौका मिला, श्वॉग ने प्रसन्नचित्त हो उसे काडर-स्कूल में भर्ती होने पर बधाई दी।

"वहाँ तुम सांस्कृतिक दृष्टि से और राजनीतिक समभ्यदारी में काफी बेहतर हो जाओगे। जब स्कूल से निकलोगे तो एक महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता बनके

निकलोगे। फिर जरा हम जैसे बेवक्फों को नीची निगाह से न देखना।" उसने व्यंग्य किया।

"उसे कैसे भेज रहे हो तुम, मुक्ते क्यों नहीं भेजते १" त्वुर बहबड़ाया।
"तुम्हें जल्दी काहे की है १ जब वह आ जायगा तो तुम चले जाना।
हम एक बार में एक आदमी ही भेज रहें हैं।"

जब दा-श्वी ने देखा कि स्कूल जाने के लिए लोग भगड़ रहे हैं तो उसे कुछ श्रीर महस्स होने लगा। भरटपट वह सामान बाँधने के लिए घर को लौटा। उसने अपने पिता को पुनः श्राश्वासन दिया कि ट्रेनिंग बहुत श्रच्छी चीज़ है श्रीर साथ ही श्वाँग के मकान पर जो किस्सा हुआ वह भी उसे कह सुनाया। दियेह ने भी श्रपने बेटे को श्रिषक कुछ कहना ठीक न समभा। बल्कि इसके विपरीत उसने एक पुराने सन्दूक की जैव में से एक मुड़ा-सा मैला नोट निकाल कर दा-श्वी के जेब-खर्च के लिए दिया। श्रागते दिन सबेरे श्रपना बिस्तर लेकर दा-श्वी स्कूल के लिए रवाना हुआ।

स्कूल उस गाँव में स्थित था जहाँ ग्राजकल काउएटी\* सरकार का मुख्यालय बना हुन्ना था। रास्ते में दा-श्वी एक गाँव में जाकर कल्लू त्से से मिला। ग्रामी उनमें ग्रामिवादन ही हुन्ना था कि एक नवयुवती दौड़ी हुई म्राई। उसका धारीदार लंबादा धूल-धूसरित था ग्रीर बाल सब उलभे हुए थे। वह में थी।

"मुभे बचाइए दूल्हा भाई !" में ने कल्लू से प्रार्थना की । "वे मुभे जिन्दा नहीं रहने देंगे ।"

उसकी बड़े-बड़े आँसुओं से भरी हुई आँखों ने दा रवी को देखा और अपना सिर कल्लू की ओर धुमा लिया। च्रण भर तक तो वह बोल ही न सकी। आहिस्ता-आहिस्ता उसने कल्लू के प्रश्नों के उत्तर दिये और उसे बताया कि जब से जिनलुंग उसे घसीट कर ले गया था क्या-क्या जुल्म उस पर हाये गये।

"ग्राच्छा ! तो तू घूमना-फिरना चाहती है ना ?" जिनलुंग ने कहा

<sup>\*</sup> जिले से बड़ा पर प्रान्त से छोटा।

था। "जहाँ जरा-सी बात हुई ग्रीर तू दौड़ी हुई ग्रपने बहनोई के घर चली गई।" उसने कई बार जोर-जोर से उसके गालों पर थप्पड़ मारे थे ग्रीर फिर एक कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद उसने ग्रीर उसकी मा ने में पर काम पर काम लाद दिये ग्रीर भूखों मारा।

"श्रव जो त् शेंज्या गई तो मैं तेरी टाँगे तोड़ दूँगी, समभी!" उसकीं सास ने उसे चेतावनी देते हुए कहा था।

में उस व्यवहार को सहन न कर सकी। वह एक रात जब जिनलु ग घर पर सोने के लिए नहीं आया वहाँ और रुकी। यौ फटने के पहले ही वह खिड़की में से निकल कर, दीवार पर उतरी और वहाँ से कृद कर दौड़ पड़ी।

"मैं वहाँ अब नहीं रह सकती," उसने कल्लू से जरा धीमे स्वर में कहा।

"तुमने नहीं कहा था कि चूढ़े-जवान, मर्द-श्रीरतें सबको जापानियों से लड़ना चाहिए! मैं लाल सेना के स्त्री पहायकों के संगठन में दाखिल होना, चाहती हूँ। मुभे पढ़ना-लिखना तो त्राता नहीं लेकिन हाँ मैं पानी भर सकती हूँ और दूसरे छोटे-मोटे काम कर सकती हूँ " भी काम हो उन शैतानों के साथ रहने से तो वह बेहतर हा होगा!"

कल्लू सोच में डूच गया, उसकी त्यौरियाँ चढ़ गई । "ग्रगर हम तुन्हें किसी ट्रेनिंग के लिए भेज दें तो कैसा रहेगा ?"

"ट्रेनिंग का क्या मतलव है ?"

"ट्रे निंग बहुत बिंद्या चीज है ।" दा-श्वी ने तुरन्त कल्लू का समर्थन किया।

"उससे तुम्हारी समभत्वारी में सुधार होगा। उस ......उससे तुम्हारी राजनीतिक समभ भी वेहतर हो जायेगी.....यह तो बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे स्कूल में पढ़ने जात्रो।"

"श्रच्छा है ! तब तो मैं जरूर जाऊँगी ट्रेनिंग लेने । कुछ भी हो श्रव मैं घर तो जाऊँगी नहीं ।" में ने कहा ।

कल्लू ने में के लिए एक परिचय-पत्र लिखा और वह दा-श्वी तथा

दूसरे तरुण विद्यार्थियों के साथ ट्रेनिंग स्कूल को गईं। उसकी ससुराल वालों ने बहुत दिनों तक उसे दूँ दने की कोशिश की लेकिन वे उसे पान सके।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

काउएटी का ट्रेनिंग स्कूल एक कम्पाउएड में स्थित था जिसके अंदर श्रमेक बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हुई थीं। दा-रवी श्रौर दूसरों ने श्रपने-श्रपने परिचय-पत्र डीन को पेश किये जो लगभग तीस वर्ष का था। उसका नाम चेंग था श्रौर वह सफेद खुरदरे कपड़े की वदीं पहने हुंए था। सभी विद्यार्थियों के नाम रजिस्टर में दर्ज करने के बाद उसने मे से मैत्रीपूर्ण ढंग से पूछा कि वह उस स्कूल में क्यों श्राई है।

मे के चेहरे का रंग उड़ गया, श्रीर उसकी जवान लड़खड़ा गई, पर श्रम्त में सहसा उसके मुख से निकला, "ट्रेनिंग हासिल करने के लिए !"

चेंग ने तब तक स्कूल का उद्देश्य समकाया अब तक बह उसे भली भाँति समक्त गर्ध।

"त्रोह……" उसने मुस्कराते हुए कहा, "तो ट्रेनिंग इसलिए है कि हमें घर पर न रहना पड़े बल्कि बाहर भी हम काम कर सकें।"

डीन हॅस पड़ा श्रीर उसने उसे कुछ नम्बर दिये। फिर उसने फिर वही प्रश्न दा-श्वी से पूछा।

् दा-श्वी द्यागे बढ़ा ग्रीर रस्म के तौर पर उसने मस्तक नवाया।
"इसलिए कि हम ग्राखिरी दम तक जापानियों से लड़ें ग्रीर उन्हें मार मगायें!"
उसने बलंद ग्रावाज से उत्तर दिया।

चेंग ने भी उसको भुक कर ग्रिभवादन किया। "यदि त्रापको कुछ त्र्यादिमियों के गिरोह की कमान दे दी जाय तो क्या त्राप उसके नेतृत्व करने का साहस कर सकेंगे ?"

> "जी हाँ, श्रवस्य !" दा-श्वी गरजा । चेंग ने सर हिलाया श्रीर दूसरों से प्रश्न करने को मुड़ा ।

जब इन्टरब्यू समात हो गये तो डीन ने विद्यार्थियों को श्री शियों में विभाजित कर दिया। पुरुष-ित्रयाँ सभी एक श्रेणी में थीं पर उनके रहने के क्वार्टर श्रलग-श्रलग थे। दा-श्वी श्रीर मे एक ही कद्मा में रखे गये थे।

दा-श्वी को सहसा पार्टी का वह पत्र याद हो आया जिसमें प्रमाणित किया गया था कि वह कम्युनिस्ट है। उसने भट वह पत्र जेब में से निकाला श्रीर उत्तें जित हो उसे चेंग की ओर बढ़ा दिया।

"यह अपनी 'सदस्यता' का पत्र किसे दूँ मैं १" वह चीखा।

चेंग ने तुरन्त मिस चेन की श्रोर इशारा किया | मिस चेन कोई चालीस के लगभग थीं श्रीर कमरे के दूर-दराज कोने में बैठी हुई थीं | उन्होंने श्रपना हाथ प्रमाखपत्र लेने के लिए बढाया श्रीर मुकरा दीं |

"ऐसा शोर-गुल न मचाइए," वह मंद स्वर में बोलीं। यहाँ बहुत-से गैर-सदस्य भी हैं।"

प्रारिम्भक पूछ-ताछ पूरी हो गई।

जब ट्रेनिंग-काल प्रारम्भ हुआ तो मे और दा-श्वी को आदी बनने में बड़ी कठिनाई हुई। दिन के समय तो उनकी कच्चा लगती थी और रात को बहस-मुबाहसे की बैठकें होती थीं। प्रत्येक कार्य के लिए घरटा बजता था—पात: उठने, रात्रि को सोने, ज्यायाम, गायनादि सबके लिए ""और जब उनकी आँसे क्मफने लगती तब कार्यक्रम समाप्त होता। यही सम्पूर्ण दिनचर्य थी।

लगभग तीन सौ विद्यार्थी थे जो एक ही मेस के हाल में बैठ कर खाना खाते थे। भोजन बड़ा सादा होता था, साधारणतया ज्वार-जाजरे की रोटी श्रौर शालजम श्रादि। भोजन का समय बहुत थोड़ा होता था। दा-श्वी तो बिना खटके जल्दी-जल्दी खालेता था पर मे के होटों पर गरम शोरबे से छाले पड़ जाते थे।

रात के समय पुरुप विद्यार्थी एक बढ़े कमरे के फर्रा पर सोते थें। उनकी चटाइयाँ वास-फूस की बनी होती थीं और ई टों के तिकये होते थे। स्त्री विद्यार्थियों को उतनी सख्ती नहीं थी वे काँग पर सोया करती थीं। हालाँ कि उनका बिस्तर फर्रा से झुछ अपर होता था परन्तु उस कड़कड़ाती सदीं में वे

उसे गर्मा भी नहीं सकती थीं। में ग्रपने साथ कोई विस्तर नहीं ले गई थी। वह ग्रपने से उम्र में बड़ी लड़की तियेन से लिपट कर सोती थी ग्रोर फलस्वरूप एक-न-एक का शरीर ग्रांच खुला रह जाता था। उस कड़ी सर्वी में में की टाँगों की पेशियों टिउर जाती थीं ग्रीर सारा शरीर ग्रकड़ जाता था। इसी पीड़ा के कारण ग्रांधी रात को ही उसकी ग्रांख खुल जाती थी ग्रीर वह कष्ट से रोने लगती थी। उसे महस्रस होता, काश मैं ग्रपनी बहन के पास चली जाती ग्रीर फिर कभी इस मनहूस स्कूल की शक्त न देखती।

तियेन ने हाई स्कृल पास कर लिया था श्रीर श्रव पार्टी मेम्बर बन गई थी। वह मे के घुटनों की पेशियों पर मालिश करती श्रीर बहन की तरह उसे तसल्ली देती रहती। कभी-कभी वह छोटे-छोटे गरग रोल खरीदंती श्रीर उँनमें में को शरीक करते हुए कहती, "एक तुम खाश्रो, एक मैं खाती हूँ। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे श्रीर घर के बारे में सोचेंगे भी नहीं।"

मे अपनी सुसराल जाना न चाहती थी। वह यह भी जानती थी कि यदि वह अपनी बहन के यहाँ रहने लंगी तो एक-न-एक दिन जिनलुंग पकड़ कर ले जायेगा। कम-से-कम स्कूल में वह आजाद तो थी। उसने अपने बाल छाँट कर छोटे कर लिये और उन्हें बढ़ाने की टानी।

दा-श्वी को भी रात को बहुत सदीं लगती थी स्रोर वह वड़ा परेशान रहा करता था। लेकिन सबसे स्रधिक कष्ट उसे स्रपनी कच्चास्रों से होता था। विद्यार्थी जीवन के विविध चेत्रों से वहाँ स्राये थे, कुछ पहले पढ़े-लिखे थे कुछ 'निपट निरत्तर। वे हर वज़ह की स्रौर टंग की पोशाक पहनते 'थे। दा-श्वी ठेठ किसान लगता था। वह एक फटी-सी कमरी पहता था जो एक पट्टें से लिपटी हुई थी जिसके मीचे वह स्रपना लंजा, पर छोटे मुँह वाला पाइप इस तरह धुरस लेता था कि जैसे छुरा रख लिया हो। उसका सिर एक खुरदरी सफेद तौलिया से लिपटा हुस्रा होता था ताकि धूप स्रौर गर्द से बच सके।

विद्यार्थी धूप में आँगन में बैठे अपनी कत्ता लगाते थे। दा-रवी सामने कुछ के चे स्थान पर बैठ जाता और जो कुछ भी पढ़ाया जाता उसे बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनता था। लेकिन 'वर्तमान परिस्थितियों' या 'संयुक्त मोची'

या 'छापेमार-नीति' का क्या ग्रर्थ होता है यह उसके बिल्कुल पल्ले न पड़ता।

शिक्तों में से एक 'दीर्घ चढ़ाई' में हो श्राया था। उसका ऐसा मोटा हूनानी लहजा था कि एक बार जब उसने दा-श्वी से प्रश्न पूछा तो वह बैचारा उसकी ग्रोर शृन्यता से घूरने लगा। दूसरी किटनाइयों के ग्रातिरिक्त दा-श्बी लिखना भी न जानता था। जब उसने देखा कि कुछ विद्यार्थी व्याख्यानं के समय जल्दी-जल्दी नोट्स ले रहे हैं तो उसने ग्रापने दिल में कहा, बढ़ा सुखद दिन होगा जब मैं भी ऐसा ही कर सक्ँगा।"

जब वे बहस-मुबाहसे के लिए छोटी-छोटी टुकड़ियों में बँट जाते तो दा-श्वी श्रीर मे खामोशी से पास-पास बैठ जाते। जब पूछा गया कि वे क्यों नहीं बोलते तो दा-श्वी ने उत्तर दिया, ''मैं तो एक किसान हूँ। यदि श्राप मुभसे फसलों के बारे में पृछें तो मैं बता सकता हूँ। पर भाषग्रा देना मेरे बस की बात नहीं है।"

में इतनी शर्मीली थी कि यदि कभी विद्यार्थी उसे गाने के लिए बाध्यू करते तो वह रो पड़ती थी। फिर भी उन्होंने पीछा न छोड़ा—"बस ज़रा थोड़ी-सी चीजें याद करलो श्रीर सुना दो। इसी प्रकार तुम धीरे-धीरे सीख जाश्रोगी।"

दा-श्वी कई रातों तक करवटें बदलता रहा पर आँख न भपकी।

"हम तो चार-पाँच बुद्ध बगलोल हैं, " एक दिन उसने बहुत परेशान हो में से कहा, "अगर कोर्स के खतम होने तक भी हमें कुछ न आया तो क्या होगा ?"

में भी इसी चिंता का शिकार थी। "यहाँ तो हम स्कृल की रोटियाँ रोज़ तोड़ लेते हैं पर जब वापस घर जायेंगे तो लोगों को क्या मुँह दिखायेंगे। ऐसा लगता है कि हम अपने साथियों की बराबरी नहीं कर सकेंगे।"

"सुके तो इस पर तिनक विश्वास भी नहीं है," दा-श्वी ने दृढ़ता से कहा। "यिंद दूसरे पढ़-लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते ?"

हर रोज़ डीन चैंग विश्रांति के घरटों में उन्हें नये-नये श्राच्चर सिखाता। रात को कितर पर लेटे-लेटे दा-रवी उन्हें श्रापनी उँगलियों से सीने पर लिखकर उनका श्राभ्यास करता। श्राच उसने श्रापने पर जब किया श्रीर पहले से कहीं श्रिविक गार से वह व्याख्यान सुनने लगा जिसका कुछ श्रंश उसकी समभ में भी श्राने लगा। जब उसने श्राम जनता के सम्मुख भाषण देने का संकल्प कर लिया तो वह बहस के समय श्रपनी कचा में उठ खड़ा होता श्रीर पसीने में तर-बतर श्रनेक श्रसम्बद्ध मुहावरों का प्रयोग करने का प्रयत्न करता। मे का चेहरा सुर्ख हो जाता था, वह भी किसी-न-किसी तरह कुछ, वाक्य गलत-सलत इस्तेमाल कर लेती थी। उनके सहपाठियों ने उनको उत्साहित किया श्रीर कहा कि श्रव वे पहले से बेहतर हैं।

सारे स्कूल में दा-श्वी ही सबसे ऋषिक उद्यमी था। ऋपने कमरे के सब लड़कों से कहीं जल्दी उठ बैठता था। बरतन मॉजने के बाद वह ऋगँगन में तथा दफ्तर में भाड़ू लगाता था। डीन चेंग ने एक बार सब लड़कों के सामने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि ब्यावहारिक जीवन में वह एक ऋगदर्श विद्यार्थी है। यह सुनकर दा श्वी बड़े श्रसमंजस में पड़ गया था।

"हम तो काश्तकार बच्चे हैं, सिवाय इसके कि कभी-कभी अपने शरीर का इधर-उधर उपयोग करलें और कुछ, नहीं कर सकते !" उसने फोंपते हुए कहा।

श्चंततः दा-श्वी ने श्चन्भव किया कि वह प्रगति करने लगा है, लेकिन उसे यह श्चाशंका चेरे हुए थी कि मे पीछे रह गई है। एक दिन उसने उससे पूछा, "कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई ? श्चादी हो गई इस जिन्दगी की या नहीं ?"

मे ने ग्रपना जुड़ेदार बालों का सिर हिला दिया, श्रौर उसके धूप जले चेहरे के गालों पर एक ग्राकर्पक सुस्कान से गढ़े पड़ गये। वह निश्चित थी, प्रमुदित थी ग्रौर उसकी बड़ी-बंड़ी श्राँखें चमक रही थीं।

"पूरी तरह से !" उसने उत्तर दिया।

उसने दा-श्वी को बताया कि किस प्रकार मिस चेन ने उन्हें समभाया है कि यहाँ स्कूल में जो किटनाइयाँ हमें मेलनी पड़ रही हैं उनसे आगे चलकर, जब हम जापानियों से लड़ेंगे तो काफी मदद मिलेगी। वहाँ की दुर्लभ किटनाइयाँ फिर हम आसानी से सहन कर सकेंगे। हमें चाहिये कि यहाँ जो भी दुश्वारी हमें पेश आये उसका हम हिम्मत से सामना करें ताकि हममें दढ़ता व पुख्तगी आ जाय।

दा-श्वी के दिल में गुदगुदी हुई । में ने तो वास्तव में काफी उन्नति कर ली है ! उसने सोचा । जब वह वहाँ से उमकती हुई चली तो उस्कें जूड़े के बाल हवा के भोंकों से छेड़खानी करते हुए लहरा रहे थे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

उस दिन दा-श्वी के पाइप का तम्बाकू खत्म हो गया। कुछ घरटे तो उसने मन को मारा पर जब तलव बहुत ही बढ़ गई तो वह चुपके से निकला श्रीर पड़ीस की दुकान से दो सिगरेट खरीद लाया। स्कूल के नियमानुसार किसी को सिगरेट खरीदने को श्राज्ञा न थी। वह मदीने पेशाबधर में छिप गया श्रीर सिगरेट मुलगा ली। ज्योही उसने मजे में श्राकर पहला कथा छोड़ा है कि एकु विद्यार्थी श्रा गया। श्रव तो बचने का मौका ही न था पर फिर भी उसने तावड़तोड़ सिगरेट पैर के नीचे फेंका श्रीर उसे कुचल दिया। विद्यार्थी ने चिणक हि उस पर डाली श्रीर फिर शिकायत करने चला गया।

शाम को दा-श्वी के स्वाध्याय मंडल की बैठक बुलाई गई श्रीर सब-के-सब ने उसे स्राड़े हाथां लिया।

"नियम का पालन क्यों नहीं करते तुम ? " क्या अनुशासन का अर्थ तुम्हारी समभ में नहीं आता ? " "

दा-श्वी का चेहरां फक हो गया, हकलाते हुए बोला, "मैं तो … यह \* पहली बार ही … मेरा तम्बाक् खुट गया था … अब के तो माफ कर दो … "अब कभी ऐसा नहीं करूँ गा … "

श्रभी वह श्रपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि एक-के-बाद दूसरा विद्यार्थी खड़ा होने लगा श्रीर, "श्रध्यक्त महोदय, मुक्ते भी कुछ कहना है ! "" हर कोने से दा-श्वी की इस हरकत की सख्त नुक्ताचीनी हुई । उनका कहना था कि वह हमारी नुक्ताचीनी खीकार नहीं कर रहा, किसी ने कहा वह बेहेमान है। यहाँ तक कि में भी उनमें शामिल हो गई और बोली, "अध्यक्त महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ ....।"

एक सुसरा सिगरेट पीलिया तो हुल्लाड मच गया, उसमें ऐसा कौनसा भारी पाप कर लिया। दा-श्वी ने दिल-ही-दिल में क्रोधित हो कहा।

"श्रगर यही बात है तो, इसकी ऐसी की तैसी, में ग्रब उम्र भर तम्बाक् पीऊँगा ही नहीं !" उसने गाली देते हुए श्रपने उद्गार प्रकट किये श्रौर पाइप को घुटने पर दे मारा । "श्राप देखेंगे श्रब मैं कितना बदल सकता हूँ ! श्रसल का चीनी नहीं हूँ श्रगर श्रब तम्बाक् पियूँ !" श्रापे से बाहर हो उसने पाइप के दुकड़े जमीन पर फेंके श्रोर ताबड़तोड़ निकल गया ।

दूसरे दिन तक दा-श्वी का कोप व घृणा शांत नहीं हुई थी। वह न किसी से बोला, न किसी की बात जवाब दिया, यहाँ तक कि मे को भी नहीं। तीसरे पहर डीन चेंग ने उसे दफ्तर में बुलाया पहले तो उसने दा-श्वी से अपने काल्पनिक घाव उगलवाये फिर मुस्कराते हुए धैर्य से उसे समभाया।

"वह सारी नुकताचीनी ख्वाह वह नर्म हो या सख्त सब तुम्हारे भले के लिए की गई थी। अगर तुम नुकताचीनी नहीं सह सकते तो फिर तुम्हारी उन्नित भी नहीं हो सकती। तुम पार्टी-मेम्बर हो। तुम्हें तो चाहिए कि तुम औरों से भी बहकर अनुशासन का पालन करो और उनके सामने एक आदर्श रखो।

चैंग ने अनेकों उदाहरण ऐसे पेश किये जिनमें अनुशासनोल्लंधन किया गया. था और बताया. कि अनुशासन के लिए सख्त व प्रभावशील कार्यवाही क्यों आवश्यक है। जितना दा-श्वी सुनता गया उतना ही खामोश होता गया। अन्त में उसने कहा, "आपने जो मुक्ते राह बताई इसके लिये धन्यवाद। अब मैं सब समक्त गया।"

उसी दिन शाम को पार्टी के सदस्यों की बैठक थी। दा-श्वी ने अपनी गलती स्वीकार की और जोर से हँसते हुए कहा, "अब तक तो मेरी समक्त मोटी थी पर अब मेरा मस्तिष्क बिल्कुल साफ हो गया है। मुक्ते उम्मीद है कि आप लोग मुक्ते अपनी गलतियों व कमजोरियों से आगाह करते रहेंगे। मैं वायदा करता हूँ कि मेरा जो साँड का-सा गुस्सा है उसे अब मैं अपने पर हावी न

होने दूँगा ।"

दूसरे सदस्य हँसने लगे। उन्होंने कहा कि एक बार गलती करके ग्रगर सुधार ली बाय तो वह गलती नहीं रहती ग्रौर वह उससे ग्रागे सोच-समभकर ग्रापने को निरन्तर सुधार सकता है।

दर स्रसल दा-श्वी ने स्रपने को सुधारा भी स्रीर उसके साथ-जाय में ने भी स्रपने को सुधारा स्रीर इस हद तक प्रगति की कि तियेन सोचने लगी कि स्रव उसे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने का सुभाव देना चाहिये।

"तुम्हारी नजर में कीन बेहतर है कुर्मितांग वाले या कम्युनिस्ट १" तियेन ने में से पूछा।

"जाहिर है, कम्युनिस्ट वेहतर हैं!"

"तो फिर तुम किस पार्टी में रहना चाहती हो ?"

''में किसी पार्टी-वार्टी में नहीं रहना चाहती, मैं तो जापानियों से लड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लाल सेना के स्त्री-सहायकाओं में भर्ती हो जाऊँ।"

में को याद श्राया कि किस प्रकार उसके बहनोई कल्ल्यू त्से को कम्युगिस्ट होने के जुर्म में बहुत पीटा गया था श्रीर पार्टी-मेम्बर बनने में उसे भय लग रहा था। इसके विपरीत उसे स्त्री-सहायकाश्रा की बात श्रीधिक जँचती थी क्योंकि वह समभती थी कि स्वतत्र श्रीर स्वच्छन्द जीवन उसे उसी संगठन में प्राप्त हो सकता है।

तियेन ने उसके कंधे पकड़कर फिंभोड़ा। "तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। ग्रागर कम्युनिस्ट पार्टी न हो तो लाल सेना कहाँ से त्रा जाती? श्रव तो उसका नाम भी लाल सेना नहीं रहा—उसे या तो वा लू कहते हैं या प्रवें मार्ग की सेना। पार्टी-मेम्बर हो जाने पर तुम हमारी बैठकों में शामिल हो सकोगी श्रीर मुल्क में क्या उथल-पुथल हो रहा है वह जान जाश्रोगी श्रीर प्रगति कर सकोगी। तुम स्त्रभी इस प्रश्न पर जरा श्रीर गौर से विचार करो।"

मे ने उस मसले पर बहुत सोच-विचार किया पर कुछ निश्चय न कर सकी। इस पर उसने दा-श्वी से सलाह-मुशाविरा किया।

<sup>&</sup>quot;तुम ऐसी गूंगी क्यों होगईं !" उसने क्रोध में कहा । "मेन्बरशिप

पार्टी में बहुत ही गुप्त चीज है। इस तरह की चीज तुम मुम्मसे कैसे पूछ रही हो ?" ब्रीर यह महसूस किये बिना ही कि वह खुद सब मेद प्रकट किये दे रहा है उसने जारी रखते हुए कहा, "यह तो जानो खेर हुई कि मे खुद पार्ट-मेम्बर हूँ बरना शायद तुम ये बाते गैरो से कर बैठती।"

में घवड़ा गई । "मै क्या करूँ, अवतो मैंने तमसे कह ही दिया।"

"तो तुम भर्ती हो जाश्रो पार्टी में," दा-श्वी ने पूरे राजदाराना श्रंदाज में कहा, "फिर तुम्हें ऐसे मामलों में सम्भा श्रूपने श्राप श्राजावगी।"

में ने तियेन से कह दिया कि मैंने कन्युनिस्ट बनने का निश्चय कर लिया है। मिस चेन ने उसे आवश्यक फार्म भरने में सहायता दी। में श्रीर दस दूसरे विद्यार्थी कम्युनिस्ट पार्टी में भर्ती होने के समारोह में गये। पार्टी के फरहरे श्रीर चेयरमेन माश्रो के चित्र के सामने उन्होंने अपनी वफादारी का श्राहद किया। उसके बाद से दा-श्वी श्रीर में पार्टी-मेबरों की बैठक में साथ-साथ जाने लगे।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

एक दिन तीसरे पहर एक मध्यम कद का श्रादमी वर्दी पहने हुए स्कूल में श्राया श्रीर डीन के बारे में पूछने लगा। उसकी श्रायु २७-२८ के लगभग होगी; मुँह के सारे दाॅतों पर सोने का खोल चढ़ा हुआ या श्रीर वह एक पुड़ा श्रपनी बगल में दबाए हुए था। जब चेंग ने उसे सम्मानपूर्वक नैठाया तो उसने बड़ी शिष्टता से पूछा कि यहाँ इस स्कूल में मे नामक कोई छात्रा है क्या। चेंग ने हाँ कह दिया। तब श्रादमी बोला कि मैं होज्बाँग की जापान-विरोधी देश-रच्चक सेना में काम करता हूँ जोकि जनरल लू के निरीक्षण में चलती है। साथ ही उसने यह भी कहा कि मे मेरी पत्नी है श्रीर उसका इस स्कूल में ट्रेनिंग पाना बिल्फुल उचित है, मैं उससे मिलनें श्राया हूँ श्रीर उसे यह पुड़ा देना चाहता हूँ। चेंग ने सोचा कि ठीक है श्रीर उसे प्रतीच्चा करने के लिए कह कर वह में को बुलाने चला गया।

जब डीन ख़केला लीट कर ख़ाया तो जिनलुंग तब तक दो सिगरेट पी चुका था। चेंग ने सतर्कता से उसे ऊपर से नीचे तक देखा ख़ौर कहा, "मे ख़ापमें मिलना नहीं चाहती। कहती है ख़ाप उसे मारते हैं।"

जिनलुंग तिरस्कारपूर्ण हँसी हंसा। "ग्रजी ऐसे छोटे-मोटे भगड़े तो मियाँ नीवी में ग्राये दिन होते ही रहते हैं! ग्राखिर मैं उसका दुश्मन तो हूँ नहीं। क्या वह उम्र भर मुभसे नहीं मिलना चाहती है? मैं सेना का सैनिक हूँ। डीन साहब, क्या ग्राप समभते हैं वह ठीक सोच रही है?"

"देखिए हम तो पित-पत्नी के बीच मिलाप करवाना चाहते हैं," डीन ने धीरे से कहा। ''यदि ख्राप चाहते ही हैं तो मिल लीजिए पर वायदा कीजिए उसे मारेंगे तो नहीं ?"

जिजलु'ग ने धड़ाधड़ कसमें खालीं। डीन चेंग गया श्रौर मे को ले श्राया।

जिनलुंग ने बड़े स्तेह से उसे ग्राभिवादन किया। श्रानेक कुराल-, मंगलादि के प्रश्न किये। फिर पुटलिया खोली श्रीर उसमें से एक जनाना लंबा र्व्हदार लवादा निकाला।

"इसे पहन लो। मौसम बड़ा सर्द है—कहीं बीमार न होजाश्रो! श्रगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुभसे कहो। पहनलो यह लबादा, श्रपन चलकर किसी रेस्तोराँ में श्रच्छा खाना खायेंगे!"

मे ने पहले कभी उसे इतना नम्र व प्रियंवद नहीं देखा था, उसका भी दिल पिघल गया। डीन से ऋाज्ञा लेने के बद वह जिनलुंग के साथ चली गई।

त्र्याकाश पर घने बादलों का साम्राज्य था। हवा बिल्कुल बन्द थी पर सर्दी हिंडुयों में घुसी जा रही थी। रेस्तोरों में लियेव श्रीर सियेव ने जो उनकी प्रतीचा कर रहे थे एक गरम, सुविधापूर्ण कमरा रिजर्व करवा लिया था। जिनलु ग ने सबसे महंगे खाने श्रीर शराब का श्रार्डर दिया।

"मे," खाते हुए उसने कहा, "घर से आने के पहले तुमने किसी से एक लक्ज भी न कहा । रिश्तेवार, दोस्त, पड़ौसी सब-के-सब ने मेरी मखील

उड़ाई। तुमने तो मेरी ऐसी भद की कि कहीं गुँह दिखाने का न रहा।"

"में ग्रव बड़ी मेहबत से पढ़ रही हूँ," मे ने उत्तर दिया। "जब मैं यहाँ का कोर्ध पूरा करके प्रति-जापानी प्रतीकार ग्रांदोलन में काम करके लीटूँगी तो तुम लिज्जित न होकर मुक्त पर गर्व करोगे।"

"श्रोरतों के वस वाल ही वड़े होते हैं, श्रव्ल उनमें रत्ती भर नहीं होती ! श्रीरत भला क्या काम कर सकती है ! तुम्हारे लिए सबसे उम्दा बात यह है कि मेरे साथ घर लीट चलो । तुम्हारे खाने के लिए वहाँ श्रभी काफी है ।"

ग्राय में समभी जिनलुंग का क्या उद्देश्य था, उसका चेहरा उतर गया। ''में ऐसे घर नहीं जाना चाहती जहाँ मुभे पीटा जाय।"

"मारा तो मेरी मा ने था ना तुन्हें। सो मैं उन्हें पहले ही समभा चुका हूँ। यह मैं मानता हूँ कि कभी-कभी सुमे गुस्सा बड़े जोर का त्या जाता है पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम त्रानिश्चित समय के लिए यहाँ पड़ी रही।"

खाने में मे को अब बिल्कुल स्वाद न आरहा था। यह उठ खड़ी हुई। "मुक्ते स्कूल वापस जाना है। वे मेरी प्रतीक्वा कर रहे होंगे। मुक्ते वैसे ही बहुत देर होगई है।"

जिनलु'ग ने उसकी कमर पकड़ कर उसे जबरदस्ती बैठा दिया। "ऐसी जल्दी काहे की है तुम्हें ?"

में बड़ी बेचैनी से उन्हें खाते हुए देखती रही। लियेव व सियेव बाहर चले गये ग्रीर जिनलुंग ने पिल ग्रदा किया।

"तुम आज ही मेरे साथ घर चल रही हो," उसने कहा, "चलो चलें ।"
"पहले सुभे डीन को तो सूचना देना चाहिए !" में ने परेशान होकर
कहा, उसकी आँखों में आँस् आगये।

"उसकी जिम्मेदारी मेरे सिर रही," जिनलुंग ने श्रक्खड़ता से कहा। उसने कठोरता से उसकी बाँह पकड़ी श्रीर दरवाजे की श्रोर दकेला। "तुम उसकी चिन्ता न करो।"

दरवाजे की दरार में से में ने साफ-साफ देख लिया कि जिनलुंग के

दोनों जिगरी दोस्त बाहर घे ड़ा लिये खड़े हैं।

"मैं तुभे लेकर जाऊँगा, चाहे तुभे घसीट कर ही क्यों न ले जाना पड़े।" वह चीखकर बोला।

रेस्तोराँ में श्रीर बाहर सड़क पर भीड़ जमा हो गई । जिनलुंग ने श्रपनी पिस्तौल निकाल कर हवा में घुमाई । "क्या देख रहे हो यहाँ ! मेरी बीबी है यह, घर ले जा रहा हूँ इसे ! भीड़ लगाने की क्या बात है ! जाश्रो, भाग जाश्रो !"

भीड़ तितर-बितर हो गई।

लियेव श्रीर सियेव ने हठी में को उठाया श्रीर घोड़े पर बैठा दिया श्रीर उसे ले चले। जिनलुंग पिस्तील लिये पीछे-पीछे चला।

घनाच्छादित आकाश से हिम-इष्टि प्रारम्भ हो गई; वर्फीली, ठएडी हवा के भोंके आने लगे। घोड़े पर सवार में दुख और शीत से ठिठुरने लगी। ज्योंही वे गाँव की सरहद पर पहुँचे कि वह सहसा कूद कर जमीन पर आ गिरी। दो-चार कदम दौड़ी होगी कि लड़खड़ा कर गिर पड़ी और जोर-जोर से रोने-चीखने लगी।

जिनलुंग ने उसे बन्दूक से कोंचा। "चली चल सीधी तरह वरना जान से मार डालूँगा।" उसने कड़क कर कहा।

"मार डालो तो फिर! मैं भी नहीं चलूँगी!" वह पीछे को लुढ़क गई।

जिनलुंग ने अपना भारी-भरकम चमड़े का पट्टा खोला और उसे भारने के लिए ऊपर को उठाया ही था कि कुछ ब्रादिमयों का गिरोह पहाड़ी की चोटी पर दीख पड़ा। वे स्कूल के विद्यार्थी थे और दा-श्वी उनके ब्रागे-श्रागे था।

जिनलु ग उछलकर घोड़े पर बैटा श्रीर उ गली मे को बताते हुए बोला, "ठीक है ! तू बड़ी पक्की है ! मैं फिर तुम्मसे मिलू गा !"

पैर रक्षाव में घुसेड़ते हुए उसने घोड़े को एड़ लगाई, उसके दोनों हमजोली उसके पीछे धड़-धड़ाते हुए भागे। बर्फ के घुंधलके में वे शीव ही जुत हो गये।

# : 3:

# छापेमार-मान्दोलन - १६३६

में अपनी कपटपूर्ण कार्यवाही करता रहा। हालाँ कि देश-रचक सेना भें अपनी कपटपूर्ण कार्यवाही करता रहा। हालाँ कि देश-रचक सेना आपान-विरोधी आंदोलन का ही एक भाग थी फिर भी वह अपना अधिकांश समय किसानों का गला काटने में विताती थी। उसके मेम्बर ग्राव तक हो को अपना युद्धपति मानरों थे और सिवाय, खाने-पीने, शरावखोरी, औरतवाजी, और जुए के और किसी काम में उन्हें दिलचस्पी ही न थी। जिनलु ग का ग्वो से एक पतिता पर बड़ा भारी भगड़ा हो गया था। कुछ दिनों बाद ग्वो की बन्दूक की गोली 'श्राचानक' निकल गई और जिनलु ग के पेट में जा लगी। घाव बड़ा भगंकर था और वह मर-सा गया था भाग था

इस प्रकार की नीच हरकतों पर किसानों की प्रतिक्रिया का जब जनरल हो को पता चला तो उसने फौरन फीज भेजकर देश-रत्तक सेना को पुर्नसगठित करवाया। हो जानता था कि ज़रा-सी पड़ताल हुई नहीं ख्रौर उसकी कार्यवाहियों का भाँडा फूटा। ग्वो ख्रौर उसी जैसे कुछ ख्रौर लोगों को लेकर वह उस प्रदेश के सुमिंतांगीय कम्युनिस्ट विरोधी ख्रान्दोलन में जा मिला। जिनलु ग ख्रभी तक विस्तर से लगा हुख्रा था इसलिए वह होज्वॉंग में ही रहा।

मे ने काडरों के स्कूल में श्रापनी ट्रेनिंग पूरी की श्रीर जिले की जापान-विरोधी क्वी संस्था में भर्ती हो गई। उसकी सुसराल वालों ने उसे बहुतेरा ही तो बुलाया, पर वह नहीं गई। श्रव वे उस पर क्या दबाव डाल सकते थे!

द्रेनिंग-कोर्स समाप्त करने पर दा-श्वी भी शेंग्या गाँव में लौट श्राया श्रीर किसान-सभा का प्रधान बन गया। नये कानून के अनुसार कि लगान अपनी-अपनी जमीन के अनुसार श्रदा किया जाय—प्रत्येक व्यक्ति को अपने खेत का चेत्रफल लिखवाना पड़ता था। जाँच-पड़ताल से पता चला कि पटेल शेन ने भूठी रिपोर्ट दी है और जमीन छिपाये हुए है। जब यह बात सारे गाँव में फैल गई तो शेन ने इतना अपमानित अनुभव किया कि तुरन्त इस्तीमा दे

दिया । एक विशेष निर्वाचन हुन्ना जिसमें दा-श्वी पटेल नुन लिया गया।

दियेह को भय था कि दा-रवीं की रारगमीं अब उसके खेत के काम में बाधक सिद्ध होगी। और उससे कहीं बढ़कर आशंका उसे यह थी कि एक गरीब किसार्ग का पटेल चुना जाना भद्र लोक को भड़का देगा। साथ ही दियह ने यह भी महस्र किया कि उसके पुत्र का ऐसा वटा 'अक्सर' यन जाना उसके सारे परिवार है लिए महान गौरव का थिपय है।

एक बूढे पड़ीसी ने उसका समर्थन करते हुए सर हिलाया। "छोकरें में गुरा हैं। समक्तों कल तक ही तो वह सड़क पर गोबर चुगता फिरता था ग्रीर श्राज इतने ऊँचे शोहदे पर पहुँच गया।"

इस प्रकार की बात चीत से दियेह बड़ा खुश होता था। "हॉ, ग्रौर वह यह भी जानता है कि वह क्या कर रहा है।" उसने निर निलाया।

"हमारे काडर पुराने किस्म के श्रप्तरा से जुदा है," दा-श्वी ने हॅस कर कहा। "हम तो निर्फ जनता की सेवा करना चाहते है।"

दियेह ने संतोप के साथ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। "लड़ के की जरा-सी ट्रेनिंग मिली है और अब—सी से ऊपर अचर पढ़ सकता है।"

''दो सौ से ऊपर," दा-श्वी ने पिता को सही किया।

"मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीते जी ही हम गरीवों में से भी कोई इतना बड़ा श्रीहदा ले लेगा। जरा जम कर श्रच्छा काम कर दिखाश्रो, समके!" वृढ़े पड़ौसी ने समकाया।

दा-श्वी ने सीसे की एक ब्राटोमेटिक पेंतिल खरीदी, श्रपने भोले में उसे लगाया, भोले का फीता एक कॅंचे पर लटकाया ब्रीर दफ्तर की ब्रोर चला। सड़क पर उसे में मिल गई जो एक छोटा-सा थैला बगल में खें खंड़ी थी।

उसके चेहरे का रंग जगमगा रहा था श्रोर जब वह उसे देख कर मुक्तराई तो उसकी श्राँखें नाच उठीं। "उस भोले से तो तुम बड़े कार्य-व्यस्त व्यक्ति लगते हो।"

वह भी में के थैले की छोर संकेत करके मुस्करा दिया। "ग्रौर तुम १"

उसने में से पूछा तुम ग्राजकल गाँव में क्या कर रही हो। उसने जवाब दिया मैं यहाँ तुमसे मिलने ग्राई हूँ। मला क्या वजह हो सकती है उससे मिलने के लिए ग्राने में ?

"मैं इस गाँव की स्त्रियों को संगठित करने ग्राई हूँ । तुम यहाँ के पटेल हो, हैना ? जाहिर है पहले मुक्ते तुमसे बात-चीत करनी ही पड़ेगी !"

दोनों हॅस पड़े और दफ्तर की ग्रोर चले।

"जिनलु ग ऋच्छा होगया या ऋभी नहीं ?" दा-श्वी ने पूछा।

"कौन जाने ? मैं तो अभी तक गई नहीं।"

"क्या फिर तुम्हें तंग किया उन्होंने ?"

"उतके बाप, चचा, मा सब के सब कई बार मेरे पास श्राये। उस बुढ़िया ने तो वहाँ जिले के दक्तर के सामने वह मनाड़ा खड़ा किया कि तोबा मली। सौमाग्य से कल्लू तसे वहीं थे। उन्होंने कहा, "देखो बूढ़ी श्रम्मा, श्रागर तुमने ज्यादा गड़बड़ की तो मैं तुम्हें पकड़वा दूँगा। उससे वेचारी सहम गई श्रोर माग गई।"

"पर वे लोग हैं खतरनाक !"

"मैं तो मुकाबले के श्रान्दोलन में हूँ। मेरा वे क्या बिगाड़ लेंगे १ श्रन्छा छोड़ो भी इसे, श्राश्रो मतलन की बात करें। क्या खयाल है तुम्हारा किस तरह स्त्रियों को संगठित करती फिरूँ मैं १"

"तुम्हारी बहन इस गाँव की स्थितियों से खूब परिचित हैं। उन्हीं के साथ काम करने लगो, बस फिर तुमसे कोई गुलती नहीं होगी। अगर कुछ ऐसे सवाल हो जिन्हें वह भी हल न कर सकें तो तुम यहाँ चली आना।"

कुछ श्रीर समय तक वे गातें करते रहे, फिर में उठकर श्रपनी बहन के घर चली गई।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

वसन्त में तो जापानी गाँव के जिल्कुल समीप आ गरे थे। पहले ती

उन्होंने नगरों, बड़े-बड़े कस्बों आदि पर कब्जा किया श्रीर फिर बार-बार देहातों पर धावे मारे। देहात के अधिकतर देश-रत्तक सैनिक बा लू सेना की टुकड़ियों में जिन्हें 'प्रादेशिक सेनाएँ' कहा जाता था, जा मिले श्रीर वहाँ उन्हें कई प्रान्तों के मिले हुए एक इलाके में काम दे दिया गया, उन्हें स्थायी थल-सेनाओं की भाँ ति देश के श्रन्य भागों में नहीं भेजा गया।

फिर भी प्रादेशिक सेना के सैनिकों को दिन भर सैनिकगिरी करनी पड़ती थी श्रीर उनकी ड्यूटी उनके गाँव से कहीं दूर लगाई जाती थी। देश-रज़क होने का कार्य सम्हालने के लिए हर गाँव में एक छापेमार-टोली संगदित की गई। कई गाँवों का गिरोह एक केन्द्रीय गाँव द्वारा शासित होता था। श्वाँग एक केन्द्रीय गाँव का पटेल बन गया था श्रीर साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी की शासा का सेकेटरी भी। उसी केन्द्रीय गाँव के अंतर्भत सन्श्वी सुक्षगिटत छापेमार सेना का सैनिक नेता नियुक्त किया गया था।

छापेमार अब भी जब लड़ाई पर न होते तो अपने खेतों को जोतते थे। लेकिन दा-श्वी चूं कि नेता था इसलिए उसे अपना पूरा वक्त दफ्तर के काम में लगाना पड़ता था। उसे खाने-कपड़े के अलावा दो डालर मासिक मिला करते थे। उसके गाँव वालों ने उसके पिता की खेत के काम में मदद करने की जिम्मेदारी ले ली थी। आर्थिक प्रकथ से तो दियेह पूर्णरूपेण संतुष्ट था लेकिन उसे भय यह था कि दा-श्वी को लाम पर जाना पड़ेगा।

"त्रगर हम जापानियों से न लड़ें ग्रीर वे यहाँ घुस ग्रायें तब फिर ?" दा-रवी ने पूछा । दोनों में ग्रन्छी-खासी गरमागरम बहस हुई पर ग्रंस में दा-श्वी का पल्ला ही भारी रहा।

गाँव से लेकर केन्द्रीय गाँव तक रास्ते भर उसे अपनी धैनिक अनुभव-हीनता पर दुख होता रहा। ज्योंही वह पहुँचा उसकी त्योरियाँ चढ़ गई अौर उसने श्वाँग से पूछा, "तुम्हारे खयाल में क्या मैं यह काम कर सकता हूँ ?"

"धीरे-धीरे सीख जात्रोगे," श्वॉग ने उत्तर दिया। उसने एक बूढ़े सैनिक से दा-श्वी का परिचय कराया। "यह कप्तान पिंग हैं पहले उत्तर पूर्वी सेना में थे। इन्हें बहुत तजुर्वा है श्रीर यह दुम्हारी मदद करेंगे।" दा-श्वी की बार्छे खिल उटीं, उसने चैन की साँस ली श्रीर कतान से लगा बातें छाँटने। जबिक श्वाँग ने लाकर एक भारी भरकम पिस्तील जो जिला सरकार की श्रोर से दी गई थी, दा-श्वी को दी तो उसने बड़ी सावधानी से उसका घोड़ा सीधा किया मानो डर रहा हो कि कहीं छूट न जाय।

"इसे चलाते कैसे हैं ? उसने घनराहट से पूछा।

जब बूढ़ें कप्तान ने उसे चलाने का ढंग बताया तो दा-श्वी ने भट उसे श्रपनी कमर में लटका लिया। उसे वह बड़ी सुन्दर लगी।

कुछ दिनों बाद शाम के वक्त बूढ़े कप्तान की निगरानी में दा-श्वी संग-ठित छापेमारों से ड्रिल करवा रहा था। एक छोटा-सा लड़का दौड़ा हुआ आया।

"कुछ गद्दार गृँरफौजी लिजास पहने हुए श्रौर बन्दूकें लिए हुए हुंग यू गाँव के करीब श्रा पहुँचे हैं।" हुँपते हुए उसने रिपोर्ट दी। "श्राप जरा फ़र्ती करें।"

"श्रव तो श्राप लोम बन्दूकें चलाना जान गये ना !" दा-श्वी ने उत्तेजित हो श्रपने श्रादमियों से पूछा ।

"हाँ हाँ, बिल्कुल," वे सब एक स्वर में बोले ।

"जब वक्त पड़ता है तो भुगतने दो उन्हें भी ! श्राश्रो चलें !" उसने श्रापनी पिस्तील निकाली श्रीर उसे खोल लिया श्रीर सब लोग उसके पीछे दोड़ रहे थे। जो कुछ भी उनके पास था—हर प्रकार की पुराने किस्म की शिकारी बन्दूक, छोटी बन्दूकें, श्रीर बहुत से घर बने भहें-से हथियार।

हु ग यू में उन्हें पता चला कि गद्दार श्रभी-श्रभी गाँव छोड़ कर उत्तर की श्रोर भागे हैं।

दा-श्वी उनके पीछे जाने ही वाला था कि बूढ़े कप्तान ने लंबी-लंबी साँसें लेते हुए उसे पकड़ा। "यह ठीक नहीं है।" उसने हाँपते हुए कहा।

"इधर-उधर घबरा कर वे तितर-वितर होंगे तो हममें से एक को भी नहीं छोड़ेंगे।"

"बकवास !" खुर बोल पड़ा जो दा-श्वी के बाद कमान में दूकरा कमांडर था। "उनके पास बन्दूकें हैं तो हमारे पास भी बन्दूकें हैं। हमें कैसे मार सकते हैं वे ?"

"और अगर कहीं वे छिप गये तो ? हमारी तो बड़ी पल्टन हैं। वे तो हमें मील भर के फासले से आते हुए देख सकते हैं। किर हमारा कोई मौका ही नहीं लग सकता।"

"ठीक कहते हो !" दाश्वी ने कहा । "लेकिन हमें क्या करना चाहिए

त्राप ही वताइए ।"

"तीन टोलियों में बँट जाग्रो। खुर पहली टोली लेकर चल दे ग्रौर उन्हें जा घरे ताकि वे भागने न पार्थे। में दूसरी टोली लेता हूँ ग्रौर उन पर दाहिनी बाजू से हमला करता हूँ 1 तुम तीसरी टोली ले जाग्रो ग्रौर बड़ी सावधानी के साथ सड़क पर से सीचे उन पर त्याक्रमण करो। हम उन्हें तीन तरफ से घर लेंगे। उनकी चौथी तरफ पानी है। देखते हैं वे किघर भागेंगे!"

प्रत्येक ने इस सुभाव का समर्थन किया। खुर और उसके आदमी पहले चल दिये। बूढ़े कप्तान और उनकी टोली वाले आगे को सुके हुए दोंड़े और दुश्मन की दाहिनी बाजू बेरने लगे। दा-श्वी की टोली सीधे सामने की ओर चल दी।

श्रॅंधेरा होने लगा था श्रोर चाँद का कहीं पता न था। रिार्फ कुछ तारे िमलिमला रहे थे। ज्योंही वह वृक्-शून्य देहात में से गुजरता हुश्रा वढ़ रहा था दा-रवी के विचारों में उथल-पुथल हो रहा था। यही हमारा पहला वास्तविक दायित्व है। मैं उत्ते जित हूँ पर साथ ही किंचित भयभीत। श्रगर हम धइधइ।ते हुए सीचे उनके श्रन्दर पुस पड़े श्रौर टिकने का मौक्षा ही न मिले तो ?"

दोली के श्रादमी ने अपनी श्रास्तीन चढ़ा ली।" क्या वे ही नहीं हैं देखों ? जत्थे का जत्था तो है।"

यह था 'कुदाक' मा जिसे 'कुदाक' इसिलिए कहा जाता था क्योंकि दूसरों से बृदा होते हुए भी उसका जिस्म बड़ा लचीला था यह ग्रपनी परछांई देख कर भी उछल पड़ता था। दा-श्वी कुदाक की भीक्ता से परिचित था उसने फौरन संशक नेत्रों से इंगित दिशा की ग्रोर देखा। वात्तव में उस धने ग्रंथकार में कुछ ग्राकृतियाँ उसे दीख पड़ीं। उसका दिल घड़कने लगा। किर उसने देखा कि कुदाक श्रौर गुलू जो किसी समय पटेल शेन के फरमाबरदारों में से थे चुपके से गाँव की श्रोर खिसक रहे थे।

"तुम भाग क्यों रहे हों ? छिप जात्रो !" वह गरजा ।

कुदाक ग्रोर गुलू के घुटने डर के मारे कॉंग रहे थे। ग्राह ......भला त्रतात्र्यो तो ग्रान्छी कौन सी जगह है १ कुदाक कंपित स्वर में बड़बड़ाया।

"कोई सी भी जहाँ तुम्हारा बदन न दिखाई दे सके," दा-श्वी फुसफुसाया, "श्रीर यह बकवास मत करो समके !"

दोनों पेट के बल जमीन पर लेट गये और जल्दी-जल्दी उन्होंने यमाज के राजों से अपने शरीर टॅक लिये। "हम, अगर कहो तो यहीं पड़े रहेंगे।" गुलू ने लड़खड़ाते हुए कहा।

ज्योंही दा-श्वी की टोली वाले दुबके कि शातुत्र्यों ने गोलीबार शुरू कर दिया।

"चलायो गोली । चलायो ।" दा-श्वी चीखा । उसके यादिमयों ने भी गरजती हुई गोलियाँ दागना ग्रुरू कर दीं ।

"कुतिया का बच्चा !" ह्रापेमारों में से होशाँग ने कराहकर कहा। वा-श्वी का दिल बैठ गया। वह रेंगता हुन्ना उसके समीप पहुँचा। होशाँग बड़ी सावधानी से निशाने लगा रहा या न्नीर घोड़े खींच रहा था।

"में यह सङ्यल बन्दूक नहीं चला सकता !"

"तुम्हारी ऐसी की तैसी—!" दा-श्वी ने उसे मा की गाली देते हुए वहा । "श्रदे जब तुम घोड़ा ही नहीं खींचोंगे तो चलेगा क्या तुम्हारा सिर !";

उसने होशाँग की उँगली पकड़ी, उसे घोड़े पर जमाया छोर खींच दिया। गोली धमाका करती हुई निकर्ला छोर होशाँग उसे गुनते ही उछल पड़ा।

जब गोलीबार अपनी पराकाष्टा पर था तो दूसरी खोर से किसी की एक दर्भग आवाज आई। "गोली चलाना वन्द करो! दा रवी गोली मत चलाखो!" यह बूढ़ा कप्तान था।

दा-श्वी ने ताबड़तोड़ गोलीबार बन्द करने का हुक्म दिया। उनके विरोधी पक्ष वालों ने भी शृष्टिंग बन्द कर दिया और उनमें से कुछ छापेमारों

की श्रोर बढ़े। दा-श्वी का दिमाग चकराने लगा।

वृद्धा कप्तान हाँपता हुस्रा सामने स्राया स्रोर कोधित हो बोला, "वह स्रायाधुँ ध तुम किस पर गोलियाँ चला रहे हो १"

'रातु' की डुकड़ी में से खुर के उलाहनों की ग्रावान ग्राई। "श्रहे. गूँगे हरामियों हमीं पर गोलियाँ चला रहे थे।"

"वन्द करो, वन्द करो यह !" दा-श्वी बोला । "दुशमन कहाँ है !" '

बूढ़े कप्तान ने जोरदार शपथ खाते हुए कहा, "उनको तो भागे भी अर्था हो गया !"

दुखी श्रीर हताश हो छापेमार घरों को लौटे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

कुछ दिनों बाद उन्होंने सुना कि शी यू गाँव में गद्दार पटेल के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं। छापेमार फीरन वहाँ दीड़ जाना चाहते थे।

"चलो उन हरामियों की चल कर श्रावमगत कर दें।"

"धवरात्रो नहीं," दा-श्वी ने कहा। "हम भी इसी वक्त जाना चाहते हैं।" "श्रभी उजाला है और हम फ़र्ती के साथ चल सकते हैं," बृढ़ा कप्तान बोला। "हम जाकर उन्हें चारों श्रोर से घेर लेंगे श्रीर हमें कोई तकलीफ भी नहीं होगी।"

"हाँ, हाँ दिन की रोशानी में हम एक दूसरे पर गोलियाँ भी न चलायेंगे।" खुर ने प्रसन्न होकर कहा।

"ठीक है !" दा-श्वी बोला । "चलो, चर्लें !" श्रीर छापेमारों ने कूच कर दिया।

शी यू कोई दो फलींग ही रहा होगा कि वे छुँट गये। बूढ़ा कप्तान हाँपता हुन्ना धीरे-धीरे पीछे रह स्था। जब वे गाँच के प्रवेश-द्वार पर पहुँचे तो उसने उन्हें पुकारा, "दो-चार आदमी यहीं पहरे पर बैठा दो !" पर किसी ने उसकी न सुनी । वे सब-के-सब राजु को 'बेरने' पहुँच गये ।

पटेल का दफ्तर एक खाली-से मैदान में छोटी-छोटी इमारतों से घरा हुआ था। छापेमार बाहर ही से तीन छोर छतों पर चढ़ गये, ताकि वहाँ से चौथी दिशा पर पटेल के दफ्तर के सामने निशाना साध सकें। बूढ़ा कप्तान भी गिरता-पड़ता बड़ी मेहनत से उनके पीछे चढ़ गया।

"तुश्मन किथर हैं ?" दा-श्वी ने नर्म स्वर में उससे पूछा। "कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सब भाग गये हों।"

"कोई चीज़ फेंक कर देखो," बूढे कप्तान ने आदेश दिया।

छापेमारों ने छतों के कवेलू उखाड़ लिये और पटेल के दक्तर पर उन्हें बरसाना शुरु कर दिया। उत्तर में ज़रा-सी भी आवाज़ न आई।

त्वुर ऋधीर हो रहा था। "बात क्या है ? मैं नीचे जाकर देखता हूँ ?"

चह छत से उतरा और हाथ में बन्दूक लिये सुनसान आँगन में चलने लगा। पटेल के दफ्तर के किवाड़ों पर लात मारकर उसने उन्हें लोल दिया। अन्दर से एक दनदनाती हुई गोली आई और वह बचकर आँगन के एक कोने में जा खड़ा हुआ। गहारों ने छतों पर खड़े छापेमारों पर गोलियों की वर्षा शुरु कर दी और फिर एक-एक करके सबके सब मैदान में आ खड़े हए।

दा-श्वी छत की मुँडिर के पीछे दुवक गया। "वे निकल रहे हैं। चलाग्रो गोली! चलाग्रो।" लेकिन वह खुद गोली न चला सका क्योंकि उसकी पिस्तौल ऐंड गई थी।

छापेमार हक्के-अक्के रह गये। उन्हें जब तक खुबर हो तब तक तो गद्दार बाहर निकल कर सड़क पर से निकल भी गये।

"पीछा करो उनका ?" बूढ़ा कप्तान गरजा।

छापेमार धव-धव छतों से कृदे श्रौर उनके पीछे लपके।

गाँव की सरहद पर त्राकर छापेमारों ने ऋँधाधुन्ध गोलियाँ चलाई स्त्रीर दौड़ते गये। इसी हड़बड़ में खुर ने गुलू की बाँह में गोली मार दी। हरेक उसकी सुश्रुषा के लिये थम गया श्रीर दुश्मन भाग निकला। गाँव को लोटने पर बूढ़ा कप्तान इतना क्रोधित था कि किसी से बोला तक नहीं। "मैं तो चला!" उसने गुस्से से कहा। "ये लौंडे कोई लड़ थोड़ा रहे हैं ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं। सुभे फींज में रहते-रहते दस साल से भी ज्यादा होगये मैंने कभी ऐसे छिछोरे श्रीर बेकार फींजी नहीं देखे।" भी ती—ऐसों को पूछुँ भी नहीं। मैं तो जाता हूँ।"

"इस पर इतना ध्यान न दो, बूढ़े बाबा," श्वाँग ने उसे तसल्ली दी। "अभी दिन ही कै गुजरे हैं, इन बेचारों के हाथों में तो फावड़ी होती थी। एक दम से उन्हें बंदूकें देकर तुम क्या यह उम्मीद करते हो कि उसी तरह लड़ भी लेंगे। यह तो यों समभी हमने अपंगुआने को पानी की बाल्टियाँ देवी हैं—वेचारे धीरे-धीरे गिरते-पड़ते ही चलेंगे। हम कल पहला काम यही करते हैं कि एक बैठक बुलाते हैं जहाँ तुम उन्हें 'समभा-बुभा' देना।"

रवाँग के अंतिम मुहाबरे पर बूढ़े कतान को हँसो आगई। "अच्छा, अच्छा, '' फिर कभी उसने इस्तीफे की बात नहीं कही।

दा-श्वी को सारे संसार से घृगा होगई ग्रोर ग्रापने ग्रापसे सबसे ज्यादा।
मैं बहुत बिह्या नेता हूँ, उपने उदास हो सोचा। मैं एक ज्ञाथा लेकर जाता हूँ
श्रीर दुश्मन तो भाग जाता है श्रोर हम ग्रापने ही श्रावमी को मौत के घाट
उतार देते हैं। दुख व ग्रांधकार में डूबे हुए उसने सुना गुलू की मा बाहर
पुकार रही है।

"वा-रुवी कहाँ है ? उसने मेरे पूरा को क्यों गोली लगवा दी ? वह है किस का नेता, मैं पूछती हूँ।"

दा-श्वी को उसके सामने ग्राने में शर्ज श्रारही थी। वह श्रगले कमरे में गया श्रीर किवाड़ बंद कर लिये।

दा-श्वी के दोप बड़े जोर और न्यीरे के साथ बयान करती हुई चूढ़ी महिला दफ्तर में ग्रागई।

"यह यहाँ नहीं है," किसी ने कहा।

दृद्ध महिला ने श्वाँग को स्थांक नेत्रों से घुरा। "पटेलजी, आखिर मैं क्या करूँगी अब १ अगर मेरा लड़का ही काम न करेगा तो कीन मेरी देख- माल करेगा ?" उसने रोते हुए कहा।

श्वाँग ने उसे शांत करने की ग्रासकल चेष्टा की।

गुलू भी श्वॉग की श्रोर बह श्राया, उसकी बाँह पर एक तरफ से पिंडूबाँ बँधी हुई थीं। "त्वुर को तो मुभसे कोई शिकायत भी न थी, फिर उसने मेरे क्यों मार दी गोली ?" उसने दयनीय स्वर में कहा। "दा-स्वी को तो रत्ती भर परवाह नहीं है! में श्रव कोई काम न कर सकूँ गा श्रोर मेरा परिवार भूखों सरेगा! त्वुर मुभे गोली मार के खुश थोड़े ही रह सकेगा! में उस पर मुकहमा चलाऊँगा!"

"श्रन्छा, ग्राह्या बहुत होगया ग्रावा!" हो श्वॉग ने उस सारी कराहट ग्रीर रोने-धोने से तंग ग्राकर कहा। "खुर ने कोई तुम्हें जान-बूभकर नहीं भार दिया। उसे खुद को बड़ा पश्चाताप हो रहा है। फिर यह तो जरा-सा धाव है। कीन कहता है तुम किसी काम के न रहोगे?"

"जरा-सा याव है ! जरा-सा वह कहता है ! मैं भी तुग्हें एक गोली मारे देता हूँ (फर देख्, तुम्हें कैसा लगता है !" गुलू ने कुपित हो कहा ।

गुलू, उसकी मा और होशाँग एक दूसरे पर चीखने लगे। श्रंत में जब रवाँग ने किसी तरह उन्हें शांत किया तो कहा कि हमारा संगठन इसकी तलाफी २०० पौंड ज्वार देकर कर देगा। वृद्ध महिला ने तुरन्त उत्तर दिया कि यह काफी नहीं है। श्राखिरकार काफी गरमागरम बहस के बाद गुलू और उसकी मा २५० पौंड ज्वार की माँग रख कर चले गये। हरेक ने सुख की साँस ली।

ज्यों ही वे वहाँ से हटे कि क़ुदाक मा अपनी अंदूक वापस देने पहुँच गया। उसने इस बात पर अपनी पत्नी से राय लेली थी। उनके पास थाड़ी सी जमीन थी और खाने के लिये काफी था। लड़ाई से वह उक्का गया था। लड़ाई बड़ी खतरनाक चीज थी। उसमें तो आदमी घायल हो जाते हैं।

"क्या उम्र भर इसी तरह कायर वने रहोगे ?" श्वाँग ने मुस्कराते हुए पूछा । फिर बड़ी देर तक उसने उसे समभाया कि अपनी जमीनों की सुरद्या के लिए जापानियों से लड़ना कितना आवश्यक है। अंत में खुदाक की समभ्म में बात त्यागई। उसने श्रपनी बंदूक उठाली श्रीर लिन्जित हो लीट श्राया।

श्वाँग ने खुशी-खुशी उस कमरे का द्वार खोला जहाँ दा-श्वी छिपा था। श्रीर उसके कंधे थपथपाये। "फिक न करो, इमने उस घायल बीर का मामलू। तय कर दिया!"

दा-श्वी का सिर नीचे गड़ा हुश्रा था, वह कुछ, न बोला।
"क्या बात है १" श्वॉग ने मालूम किया।
"में तो छोड़ता हूँ इस काम को," दा-श्वी बुदबुदाया।

"बहुत ग्रच्छे !" श्वाँग हॅस दिया ग्रीर उसकी वाँह पकड़ते हुए बोला । "मैं भी चलता हूँ तुरहारे साथ ! चलो सव घर चलें !"

दा-श्वी की मूर्छी सहसा भंग हुई। "श्वाँग, मेरा दिल मुक्ते कोस रहा है। मेहरबानी करके मजाक न करो।"

"मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तुमसे वातचीत करना चाहता हूँ। चलो, चलो हम चल कर घर पर खाना खायें," श्वाँग अनमने दा-श्वी को जकरदस्ती अपने घर खींच ले गया।

शाम के खाने के बाद चिराग जलाया गया ग्रीर श्वाँग ने श्रसल मुद्दा कह डाला। "ग्राखिर तुम क्यों छोड़ना चाहते हो १"

"मैं न तो उन श्रादिमयों की श्रगुश्चाई कर सकता हूँ श्रीर न ही मुक्ते लड़ना श्राता है। फिर मेरा क्या फायदा १"

"जनरल कोई मा के पेट से बन के नहीं आ जाते । सभी को सीखने में कि लगता है।"

"मैं नहीं सीख सकता, मैं तो —मैं तो कोई ख़ौर काम कह गा।"

"इस बकवास से क्या फायदा ?" हमें लड़ना सीखना पड़ेगा वरना जब जापानी चढ़ आयेंगे तो हम सबके सत्र इब जायेंगे !" उसने देखा कि दा-एवी वास्तव में हतोत्साह था और इसीलिए उसने स्वर नर्भ करते हुए कहा, "तुम्हें इसी का गम है न कि हमारा एक आदमी धायल हो गया ? कल ही हम लोग मिल बैठें और सब तय करलें—क्या-क्या गलतियाँ हमने की हैं और

श्राइ दा उन्हें किस प्रकार सुधारें।" फिर उसने मंद स्वर में कहा, "कलू से का कोल है कि कम्युनिस्टों को विपत्तियों से नहीं घवराना चाहिए। जितनी मुसीवतें हम पर पड़ेंगी हम उतने ही पक्के श्रीर पुख्ता होते जायेंगे श्रीर एक दिन वह श्रायेगा जब हम फौलाद की भाँति हद श्रीर सख्त हो जायेंगे श्रीर हमें कीई भय न रहेगा।"

उस रात दा-श्वी श्वाँग के घर ही रहा । उसे नींद न आई और रात भर चैन न पड़ा परन्तु वह यह जानता था कि श्वाँग सच कहता है ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रगले दिन देश-रचक सेना के नेता श्रों की बैठक हुई। कल्लू त्से भी बैठक में शामिल होने के लिए गाँव में लीट श्राया। ज्योंही उसने बैठक की कार्यवाही श्रुरू की वह हुँस पड़ा।

"हमारे छापेमारों ने दो लड़ाइयाँ लड़ीं। चाहे हम जीते न हों पर दुश्मन को हमने डराकर भगा जरूर दिया !" इस पर लोग हस दिये श्रीर कल्लू ने कहना जारी किया, "फिर भी गंभीरता से छोचें तो हम कियान ही तो हैं, हमारे लिए यह लड़ना-भिड़ना बैसे भी सरल काम नहीं है। हम में कमजोरियाँ हैं लेकिन हम उन्हें दूर कर सकते हैं। जैसी कि पुरानी मसल है: 'सुर्ख होता है इन्साँ ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे धिस जाने के बाद' इस मुखबत को भी सह लीजिए श्रीर श्रपने श्राप को स्थाने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार कर लीजिए।"

बूढ़ा कप्तान बोलने के लिए खड़ा हुआ, "मैं कहता हूँ हम लोगों में संगठन तो बिल्कुल है ही नहीं! हमारे आदमी लड़ने इस तरह जाते हैं जैसे तत्यों को छत्ते में से निकाल भगाया हो। यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा! फीज में तो जब कोई अपसर आदेश दे तो हरेक को उसे बजा लाना चाहिए। जब वह कहे पूरव में जाओ तो हरेक को पूरव की ओर जाना चाहिए। जब वह कहे प्रव में बढ़ जाओ तो हमें चहिए पिक्छम की और बढ़ जायें। अगर

ऐसा हो तो कोई गलती नहीं करेगा। शागर हम हक्म ही न मार्नेगे तो लड़ेंगे क्या खाक !"

गलतियों के बारे में एक आग वहस शुरू होगई।

"मैंने भी एक गलती की थी," दा-रवी सहसा बोल उठा, उसका चेहरा तप रहा था। "कल लड़ाई के दौरान में मैं अपनी बंदूक न चला सका जिन हम चापरा आये तो मैंने उसे जाँचा और देखा कि 'सेफ्टी' अभी तक खुली हुई है!"

हरेक व्यक्ति ने टहाके मारे लेकिन कुछ चिल्लाने लगे, 'हिंसिए नहीं! हैंसिए नहीं!'

च्छर ने समर्थन करते हुए कहा, "ठीक कहते हैं ये, हम में से किसी को भी नहीं हँसना चाहिये। सुके देखिए में कितना जोरदार लड़ने वाला हूँ! मैंन अपने ही एक आदमी को गोली मार दी! आह दा जो मैंने सावधानी न बरती तो गोली ही क्या चलाई! अब मेरी हरेक गोली दुश्मन के सीने में लगेगी!"

बूढ़ा कप्तान प्रफुक्षित न उत्ते जित हो उछल कर खड़ा हो गया "मैं कहता हूँ अब जो हम लड़ें तो किसी थोजना के साथ लड़ें; हमें चाहिए कि हम कुछ स्काउट\* रखें, कुछ, मध्यस्थ रखें और सबसे बढ़कर बात यह कि हम कठोर अनुशासन रखें।"

"विल्कुल ठीक है।" श्वाँग ने श्रत्मोदन किया। "श्राश्रो, यहीं हम कुछ नियम बनालें।"

वहीं नियम बना लिये गये और यह छभी ने इकरार किया कि जो कोई भी इन नियमों की अबहेलना करेगा उसे दएड दिया जायगा।

दा-श्वी का खोया हुन्या उत्साह जैसे वापस त्यागया था। "हाँ, ग्रव तो हमारे पास काम शुरू करने का सामान ग्रागया ना।" उसने प्रमुदित हो कहा। "यह बात बड़े भारी महत्त्व की है। एक-एक नियम का हमें पालन करना

सेना के रात्रुओं पर आक्रमण करने के पूर्व खुिफयागीरी के लिये आगे मेजा जाने वाला दस्ता।

चाहिए श्रीर दूसरों से करवाना चाहिए। हरेक को चाहिए कि इन्हें कराया कर ले। पिछली फड़प में तो हम रह गये थे लेकिन श्रब देखते हैं क्या होता है।"

कल्लु त्ते को यह देख कर श्रपार हर्प हुश्रा कि सब श्रादमी पुनक्ता-हित हो उठे हैं! "बहुत बिह्या बात हुई यह !" उससे भी उन्हें सराहा। "श्राप लोगो में श्रात्मिष्ठवास श्रीर साहस है। दो-चार लड़ाइयों के बाद श्रापके श्रंदर श्रमुभव भी श्रा जायगा।"

"श्रापको चाहिए कि वक्त-वेवक्त श्रगर कुछ दुश्वारी भी श्राये तो उसे हँस कर बर्दाश्त करें।" उसने दा-श्वी की श्रोर श्रांख मार कर कहा। "जहाज तभी सुरिच्चत रह सकता है जब उसका नाविक संतुलित व संयमित रहे। श्राप श्रापने लैक्टिनैएटों पर नियंत्रण रिलए, वे लोगों पर कएट्रोल रखेंगे श्रौर किर देखियेगा कि कोई कठिनाई बाकी नहीं रहती।"

बैठक के बाद कल्लू त्से शी यू गाँव चला गया जहाँ जिला-सरकार का दफ्तर था। दा-श्वी उसके साथ कई देहातों के छापेमार संगठनों के नेतात्रों की एक बैठक में शरीक होने के लिए गया। मे शी यू में ही काम कर रही थी ब्रीर उसने सोचा कि वह एक पंथ दो काज कर लेगा—उससे मिल मी लेगा ब्रीर बैठक में भी शिरकत कर लेगा।

### × × × ×

उस दिन तीसरे पहर के वक्त जब दा-श्वी गली में होता हुन्ना में के घर जा रहा था तो उसने किसी स्त्री को में के घर का पता पूछते हुए सुना। वह उसे पहचान गया, वह वहीं मशहूर 'सोनी' थीं जो शी थूं में म्लात्ममैथुन के लिए बदनाम थी। (इस प्रकार की स्त्री के लिए स्थानीय मापा में 'फटो जूती' शब्द मयुक्त होता है।) उसके चेहरे पर पावडर के मारी तह थोपे हुए थे म्लीर बाल तेल के कारण चमक रहे थे। वह एक लाल जाकेट पहने थी म्लीर हरे रंग का बड़ा तंग पाजामा। चलते समय वह बड़ी मटक मटक कर म्लीर का सुक्त हंग से इतरा कर चल रही थी।

"तुम में से किस लिए मिलना चाहती हो ?" दा-रवी ने पूछा ।
"किस लिए मिलना चाहती हूँ ? हुँह ! मैं उसे अदालत में घसीट कर ले जाऊँ गी।" सोनी ने गरज कर अपना प्रकोप प्रकट किया।

दा-श्वी उलभन में पड़ गया। वह आगे बढ़ गया और कुछ दूर जाकर भे में के घर के ऑगन में दाखिल हो गया। तीन-चार बार उसने आवाज दी पर कोई जवाब ही न आया। वह घर में चला गया और क्या दे खता है कि गे बडी ही उदास और परेशान-सा मुँह बनाये कॉग पर बैठी है।

"क्या बात हो गई तुम्हे ?" वा-श्वी ने चितित हो पूछा ।

में की बारे-बारे मूळी दूर हुई, "मैं अपना काम छोड़ रही हूँ !" उसने तिनक यह स्वर में उत्तर दिया।

दा-श्वी श्रव भी न समभ पाया था कि यह मुसीबत आ कैसे गई और उसीके बारे में विवरण जानना चाहता था कि इतने में वाहर से सोनी की कर्कश श्रावाज फटती हुई सुनाई पड़ी। "कहाँ हो तुम, में ? हम श्रदालत में जारहे हैं!"

दा-श्वी लपकता हुन्या त्रॉगन में पहुँचा। "यहाँ खड़ी चीख क्यों रही है तू ऐं?" वह चीखा।

पड़ौसियों को प्रसन्न करने के निमित्त जो सब-के-सब बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे, सोनी ने अपना उत्तर ऐसे नाटकीय हंग से सिर हिला-डुलाकर और हाथां के हाव-भाव द्वारा दिया कि सब अचंभित रह गये। "उसने मुक्तें स्र्र-मंडल की चेयरमैनी से निकलवाया है। उसका तो मुक्ते इतना गम नहीं है, उस काम में मिलता-मिलाता ही क्या! मैं तो यह जानना चाइती हूँ कि उसमें इतना दुस्ताहस कहाँ से आगया कि वह मुक्ते कहती है मेरे यहाँ तो मेरे यार आते हैं, मैं फटी जूती हूँ, छिनाल हूँ? यह मैं हरगिज वद्यस्त नहीं कर सकती!"

दा-रबी एक रूखी हॅसी हॅस दिया। "तुम उसे ग्रदालत में प्रतीटना चाहती हो क्योंकि उसने कहा है तुम्हारे यार बहुत हैं। तो क्या हैं नहीं तुम्हारे यार ?"

सोनी ने श्रासमंजस से उसकी श्रोर निहारा। "यह मेरी श्रीर में की बात है। तुम बीच में न पड़ो।" वह घर की तरफ चलने लगी।

दा-श्वी ने उसका रास्ता रोक लिया और बुलंद आवाज में तस्वीर का दूसरा रख भी सुनाया ताकि पड़ौसी दोनों तरफीन की वात जान जायें। "उस आधी रात को जैंग और मोटे सान का तुम्हारे घर में भगड़ा कैसे होगया था? और ला ने भला सड़क पर कैंची लेके तुम्हारा पीछा क्यों किया था? " क्यों!"

यह तो सारा भाँडा ही फूट गया, सोनी के शस्त्र कु ठित हो ग्ये पर फिर भी उसने मोर्चा बनाये रखा। "इसका सम्बंध सिर्फ स्त्री-मंडल से है। तुम्हारी भला मे क्या लगती है जो तुम इतना इतरा कर उसका पत्त ले रहे हो ?"

दा-श्वी ने उसे आँगन वाले दरवाजे की ओर ढकेल दिया। "ऐ, ज्यादा हैंकड़ी मत बतला मुक्ते समक्ती। जब के सामने तुक्ते कौन पूछेगा। चल, रास्ता ले अपना!"

दरवाजे पर सोनी ने अपनी श्रांतिम गोली मार दी। "दूसरे लोगों के मामलों से अलग रहना सीखो तुम।" श्रीर कोध से दाँत कटकटाते हुए श्रीर कूल्हे मटकाते हुए बह चली गई।

मे आनन्द के आँसू रो रही थी। उसने दा-रवी का वर में स्वागत किया।

''तुमने तो वाकई उसकी बोलती बन्द करदी ! उस कुतिया ने तो मेरी जिंदगी ग्राज़ाव में कर रखी थी।"

"क्या श्रव भी तुम जाना चाहती हो ?" दा-रवी ने हँसते हुए पूछा । "क्यों भला ? यह तो मेरा श्रपना काम है !"

स्वीकृति में सिर हिला देने के बाद दा-श्वी उसी सबक पर जा पहुँचा जो हाल में उसने खुद सीखा था। "हरेक व्यक्ति को ग्रपने काम में कभी-न-कभी कठिनाई ग्राती ही है। हम कम्युनिस्टां को कठिनाइयों व विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए। जितनी भी मुश्किलें हम पर पड़ेंगी हम उतने ही ज्यादा मजबूत होते जायेंगे ग्रौर श्रंत में इस्पाती बन जायेंगे ग्रौर हमें कोई चीज डरा न सकेगी!"

लगभग एक घरटे तक बातचीत करने के बाद दा-श्वी को अचानक याद स्त्राया कि उसे केंद्रीय गाँव में स्त्रभी बहुत-सा काम करना है। मे उसे रात को खाने के लिए रोकना चाहती थी पर वह विवश हो स्रनेच्छापूर्वक वहाँ से चल दिया।

### × × × ×

मई का महीना था वसंत ऋतु की गेहुँ की फसल तैयार खड़ी थी। त्माम छापेमारों के जत्थे फर्सल की सुरत्ता के लिए खेतों को घेर कर खड़े हो गये। वा-श्वी के ब्रादिमियों को बाँध के किनारे खड़ा किया गया। निरंतर तीन दिन तक शत्रु का कहीं निशान भी न दीख पड़ा। िक को छाया में कुँ धूप में निरंतर भिनिभनाते रहे। बाँध के किनारे वेद वृत्तों की छाया में काँ वने लगते थे। कुछ बड़े ब्रालस्य के साथ नदी में तैरते थे ब्रीर बाकी किसानों को फसल की कटाई में सहायता देते थे।

उथले पानी में छींटे उड़ाता हुआ एक स्काउट यह सूचना देने के लिए आया कि दुश्मन शातान गाँव तक आ पहुँचा है। गाँव नदी के दूसरे छोर से

१ जन्तु विशेष

नीचे की ग्रोर कोई ग्राधा मील की दूरी पर स्थित था। वा-रवी उछल पड़ा श्रोर बाँघ के नीचे खड़े होकर बड़े उत्ते जित हो उसने लोगों को पुकारने के लिए सीटी बजाई। कुछ तैराक जल्दी में नंग-धड़ंग एक हाथ में ग्रपने कपड़े ्र लिये ग्रीर दूसरे में ग्रपनी बंदुकें लिये दौड़े ग्राये।

"जापानी शातान तक ग्रागये हैं।" दा-श्वी पत्तीने में शराबोर था।
"तैयार हो जाग्रो, ग्रौर जब तक मैं ग्राज्ञा न दूँ कोई गोली न चलाये। हरेक को
ग्रापन नियम याद हैं ना १"

"जी हाँ !" लोगों ने एक साथ जवान दिया ।

"ठीक है," दा-श्वी बोला, "ग्रगर एक ने भी उन्हें तोड़ा तो बुरी तरह खबर लूँगा।" उसने ग्रपना हाथ लहराया। "चल पड़ो।"

लोग बाँघ के सहारे अपनी-अपनी जगहों पर जाकर जम गये और अंदर की ओर चित हो लेट गये। बूढ़े कप्तान के सुभाव पर एक मुखबिर कल्ल तो को खबर देने जिला सरकार के दफ्तर में भेज दिया गया।

पिस्तील हाथ में लिये दा-श्वी बड़ी बेचैनी के साथ एक मुकाम से दूसरे पर गया और लोगों को समभाता गया, "याद रखो—पहले देखलों फिर सावधानी से निशाना साधो, चुप रहो और ख्रपने हवास मत खो बैठो।"

लोग बाँध के ढाल पर विल्कुल निश्चल पड़े रहे श्रौर वेचैनी से सामने के किनारे की श्रोर देखते रहे।

वे बड़ी देर तक प्रतीचा करते रहे पर दुश्मन का कहीं नाम-निशान नं दीख पड़ा। दा-श्वी ने महस्रस किया कि कुछ-न-कुछ गड़बड़ हुई है।

बूढ़ा कष्तान उठ कर खड़ा हुआ और उसने वड़े चौकन्नेपन से इधर-उधर ताका। उसने दा-श्वी की बाँह जकड़ ली। "देख रहे हो ? वह वहाँ पर!"

वे सब अपने सामने देखने में इतने तल्लीन थे कि लगभग दस जापानियों का और गद्दारों का एक गिरोह जो सामने के किनारे पर दुनों के भूरमुट में से निकल कर आ रहा था उन्हें न दील पड़ा।

> "श्रव क्या करें हम लोग १" दा-श्वी ने पसीने से नहाये हुए पूछा । "घवराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जायगा," बूढ़ें कप्तान ने पुनरा-

श्वासन दिलाते हुए कहा । "वहाँ गहरा है । यहाँ ठीक हमारे सामने ही एक ऐसा स्थान है जहाँ नदी उथली है हम यहाँ से उस पार जा सकते हैं । वे यहाँ तो आवेंगे ही । अपने आदिमियों से कह दो कि जब तक रात्रु पानी में न उतर आये गोली न चलायें !"

दा-श्वी ने लोगों को खबर भेजी कि वह 'एक' ' ' दो' कहकर इशारीं करेगा। 'दो' पर गोलियाँ चला देनी थीं।

लोग अपनी साँस रोके हुए टीले पर से भाँकने लगे। फौलादी कंटोप-धारी जापानी, बन्दूकें लिये हुए और एक पंक्ति में चलते हुए एक गद्दार की श्रमुख्राई में सामने के किनारे पर आ रहे थे। अब जापानी पानी में चलकर नदी पार कर रहे थे।

"एक ।" दाश्वी ने बुलन्द आवाज में कहा।

एक बन्दूक चली। यह होशाँग ने चलाई थी। वह जरा न रुका और हिदायतें भूल गया। बाकी छापेमारों ने भी उसका अनुरण किया।

जापानी भयभीत हो गये ग्रौर एक जापानी को जो मर गया था ग्रौर उस गहार को जो उन्हें ला रहा था वहीं पानी में छोड़कर भागे।

"श्रंपनी गोलियाँ बचा कर रखो ! जब तक उन्हें देख न लो गोली मत चलाश्रो !" बढ़े कप्तान ने चीख कर कहा ।

खुर उछल पड़ा, "चलो उनकी वन्दूकें पानी में से निकाल लायें !" बहुत से ख्रादमी बाँध पर चढ़े ख्रीर उसके साथ बन्दूकें निकालने दौड़े ।"

"बाकी तुम सब यहीं रहो !" दा-श्वी चिल्लाया। "वे फिर हमला करेंगे !"

खुर एक जापानी वन्तूक ले त्राया । दूसरा एक फौलादी वंटोप लाया श्रीर तीसरा एक कारत्सों का पट्टा ले त्राया । ज्योंही वे बाँध पर चढ़े विजयोहास से उनके चेहरे खिले हुए दीख रहे थे । कुदाक मा श्रमी तक सोते में खड़ा ऊँचे जापानी बूटों में से पानी निकाल रहा था । दूसरों से वह कहीं बूढ़ा श्रीर सुस्त था ।

"इतने बहातुर तुम कब से होगये कुदाक १" दा-श्वी ने बाँध पर से पुकार कर पूछा। "जल्दी करो।"

कुदाक ने कहा मैं आ रहा हूँ । उसने बूट अपनी गर्दन में लटका लिये।

कई गोलियों ने गदार के सिर का कचूमर निकाल दिया था और उसका मेजा पानी की सतह पर तैर रहा था।

तीसरे पहर दुश्मन अन कहीं बड़ी संख्या में फिर से सामने किनारे के भुरमुट में से निकल कर आये। उनके आगे एक जापानी अफसर था जिसके पास एक सैमूराय\* तलवार थी। उसकी बाजू में उदय होते हुए सूर्य का सेना-चिन्ह लिये एक जापानी चल रहा था। रएएमेरियाँ खूब चमक रही थीं। जापानियों ने अपना भरण्डा भुरमुट के सामने एक टीले पर गाड़ दिया, अफसर ने अपनी तलवार खींच ली, जिगुल गूँज उठे और शत्रु उथले पानी की ओर दौड़ने लगा।

बाँध पर खड़े छापेमार इस प्रकार की विशाल मोर्चेबन्दी पर लड़सड़ा गये। दा-श्वी का दिल धड़कने लगा। इतने बहुतन्ते हरामियों को हम कैसे मार डालेंगे १ इतने में ही काउग्टी-देश-रक्षक सेना कल्लू त्से की अगुआई में दौड़ती हुई आई और हाँपते हुए छापेमारो के साथ लेट गई! उनकी बन्दूकों के घोड़े चढ़ गये।

"हो जात्रो तैयार," कल्लू ने आयाज दी। "जब तक मैं सिगनल न दूँ, कोई बन्दूक न चलाये।"

दुरमनों ने बन्दूकों ग्रीर मशीनगनों के दहाने खोल दिये। गोलियाँ दनदनाती हुई उनके सिरों पर से गुजर गईं। छापेमार बड़ी बेचैनी से सिगनल की प्रतीद्या करते हुए जमीन से चिपट गये। शत्रु उथले पानी में दवे-दबे ग्रा गया। उनकी बन्दूकों के कुंदे धूप में चमकने लगे। कल्लू की चीख के साथ ही छापेमारों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। ग्रागे-ग्रागे जो जापानी थे वे वहीं गिर पड़े। दूसरे ग्रापने ग्रापको मशीनगन की धड़धड़ाहट से छिपाये हुए मुड़े ग्रीर माग लिये।

जापानियों ने तीन बार श्रीर हमले किये पर हर बार उन्हें खदेड़ दिया गया।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

<sup>\*</sup>जापान का सैनिक वर्ग जो सामंती व्यवस्थ। में था, यहाँ ताल्पर्य सैनिक की तलवार से है।

रात हुई तो दुश्मन भाग कर शातान को चले गये। दूर फासले पर उनकी बन्दूको की त्रावाज क्रीर उनकी जोर-शोर की बुलन्द, पाश्विक चिल्लाहरें मन्द सुनाई दे रही थीं। गाँव की सरहदें भड़कते हुई शोलों के खूँख्वार मुँह में थी।

बाँध पर लोग थके-हारे विश्राम कर रहे थे श्रीर श्रीष्म के तारों से लदे हुए श्राकाश की श्रोर ताक रहे थे। उनके गले प्यास व गरमी से सूख गये थे। बड़े-बड़े मेंद्रकों की उक्ताहरपूर्ण टर्र-टर्र सुनाई पड़ रही थी।

"कोई आ रहा जान पडता है।" दुदाक ने कानाफूसी की ग्रीर अपने गाँव की उडक की ओर संकेत करते हुए कहा। लोगों ने उस अंधकार में देखा कि दुख धुँ घली आकृतियों की लम्बी पंक्ति, बुरी तरह लदी हुई और आहिस्ता-आहिस्ता चलकर उन्हीं की ओर बढ़ी आ रही है।

"वे कितान हैं, हमारे लिए रसद ला रहे हैं।" कल्लू ने दा-श्वी से कहा। "तुम अपने कुछ आदमियों को नीचे लेजाओ और उन्हें खिला दो पहाँ खा-पीकर जब तुम कुछ सस्तालो तो यहाँ आ जाना फिर हम खाने चले जायेंगे

दा-श्वी के ऋादमी गये और बाँध से कोई सौ गज दूर ही किसानों से मिल लिये। छापेमारों ने भी खूब छक कर खाया और घडा पानी पिया।

श्वाँग ने किसानों द्वारा लाये हुए सिगरेट बाँटे। "तुम लोगों ने तो यार खूब टूँस लिया। ग्रामी श्रौरतें कुछ गेहूँ की टिकियाँ लेकर ग्राने वाली हैं जो श्रामी पक रही हैं। उन्हें कहाँ रखोगे ग्राब ?" उसने मजाक से कहा।

खुर ने अपने पतलून का पट्टा खोल लिया। "फिक न करो हमारें पास है अभी जगह।" हँसते हुए उसने कहा।

दा-श्वी के छोटे भाई रू ने जो युवक सेना के जत्थे का मुखिया था बारूद और दस्तीबम ऊपर बाँध पर चढ़ाने में मदद की। त्यू नामक एक छापेमार ने सिगरेट माँगी और रू दौड़ कर उसके लिए सिगरेट ले आया।

"क्या थक गये ?" उसने ल्यू से पूछा ।

"थक गया १" ल्यू बोला। "ग्ररे भाई, जापानियों से लड़ने में तो मजा त्राता है मज़ा।" रू ने उसकी श्रोर सराह्ना श्रीर किंचित ईर्प्या से निहारा। ल्यू उससे पाँच या छु: वर्ष ही बड़ा होगा। "ल्यू," उसने प्रार्थना की, "एक बार तुम्हारी बन्दूक मुक्ते चलाने दो ना।" ल्यू ने बन्दूक भरी और उसे समकाने लगा, "यह कुन्दा अपने कन्ये पर जरा मजबूती से सम्हाल कर रखो वर्ना जो गोली छूटेगी ना तो तुम धड़ाम से उल्टे गिरोगे।"

रू ने बन्दूक कसकर पकड़ ली छोर आँखें बिल्कुल बन्द करके गोली छोड़ दी।

"यह ठीक नहीं है," ल्यू ने कहा। "जरा मुक्ते देखो।"

ल्यू के होंठों पर जलती हुई सिगरेड लटक रही थी, उसने जम कर निशाना साधा ग्रीर ग्रपने निशाने के लिये नजर दौड़ाई।

एक जापानी सन्तरी ने नदी के पार से जलते हुए सिगरेट को देखकर गोली चलाई श्रीर ल्यू वहीं ढेर हो गया, जमीन पर गिरने के पहले ही उसके प्राया-पखेल गये।

कि ल्यू का काम तमाम हो गया है तो उसने रू को बहुत भाड़ा। जब उसने देखा कि ल्यू का काम तमाम हो गया है तो उसने रू को बहुत भाड़ा। खड़का इतना सहम गया कि दा-श्वी की डाँट भी न सन सका।

कल्लू रसे ने हुक्म दिया कि लाश वहाँ से हटा दी जाय। "यह सब उस साली सिगरेट की वजह से हुआ।" उसने दुखी स्वर में कहा। "अब रे कोई सिगरेट न पिये। कोई भी नही। तुम लोग नीचे ही रही और दुश्मन पर निगाह रखी।"

पश्चिम की त्रोर श्राकाश में सुबह का तारा भिलमिला रहा था। में च्यौर चन्द श्वियों जो श्रीर खाना ला रही थीं बाँघ से कोई तीन फर्लीग दूर एक छोटे से गाँव में श्वाँग को मिलीं।

"कल्लू ने कहा है कि तुम लोग ज्यादा नजदीक न जाना। यहीं रक जाओ।" वह उन्हें एक ऋगँगन में ले गया जहाँ कुछ स्त्रियाँ कुछ सिगड़ियों पर दिलया पका रही थीं, फिर वह कुछ लोगो को बुलाने के लिये बाँध पर ऋग गया।

कल्लू ने फिर दा-श्वी के ही लोगों को भेज दिया क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा देर तक लंड रहे थे। ज्योंही उन्होंने ऋाँगन में कदम रखे कि शोर मचाती हुई ख्रीरते 'गरमागरम दलिये की तश्तरियाँ लेकर उन्हें घेरने को दौडीं।

"तुम लोगों को तो बेटा बड़ें जोर की भूख लग रही होगी !""चलों खालो। भरे पेट पर ही लड़ा भी जाता है बरना क्या !"""

एक लड़को ने एक जापानी टोप छीना श्रीर उसे श्रपने सिर पर रखकर देखा।" इसके बजाय वे लोग कोई हाँडी-वाँडी क्यों नहीं रख लेते !

छोटी लड़िक्याँ खी-खी करने लगीं।

"अरे यह क्या खी-खी-खी-खी लगाई है," मे ने डॉटकर कहा।

''खाना परोसो !'' श्रौर मदौं से उसने क्तमायाचना करते हुए कहा,

"माफ कीजियेगा हम लोग यह खाना इतनी देर से लाये। इकट्ठा करने में जल्दी की फिर भी बड़ी देर लग गई।"

े सित्रयों ने उजले हुए श्रापड़े, तले हुए श्राटे के पारे, गरम शेल, भुने हुए बत्तक के श्रापड़े श्रीर दिलये के प्याले उन्हें पेश किये। "पेट भर कर खाना।" उन्होंने कहा। "जापानियों से भरे पेट ही लड़ा जा सकता है।"

में काडर-स्कूल में जाने के पहले ही गर्भवती हो गई थी श्रीर श्रुव उसका उदराकार काफी बढ़ गया था। दा-श्वी का विचार था कि ऐसी हालत में में को घूमना-फिरना नहीं चाहिए।

"हम खुद खा-पी लेंगे," उत्तने कहा । "ग्राप लोग तो रात भर खाना पकाती ग्रीर ले जाती रही हैं … ग्राप लोग ग्रव जरा ग्राराम कर लीजिए ।"

"हाँ, हाँ जरा इनकी भी सुनिये !" में हैंस पड़ी । "ग्रागर तुम मर्द रात-द्भिन लड़ाई लड़ने के बाद भी नहीं थकते तो मला हम क्यों थकने लगीं !"

ें खाना खाने के बाद श्रादिमियों ने बड़ी-बड़ी श्राँखों वाली स्त्रियों कोन-लड़ाई का हाल सुना-सुना कर उनका मनोरंजन किया। कुछ ही देर में एक सुर्गे ने बाँग दी श्रीर शीतल वायु बहुने लगी।

· सहसा बंद्क छूटने की आवाज आई, बूढ़ा क्सान हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ।

"जापानियों ने सुबह-ही-सुबह, श्राक्रमण कर दिया है।" दा-श्वी ने श्रपना कटोरा रख दिया। "चलो, वापस चलें।" उसने श्रौर दूसरों ने भर-श्रपनी बंदूकें उठाई श्रौर फ़र्ती से कारत्स के पट्टे बांघ लिये। दा-श्वी ने घूम कर स्त्रियों को संबोनिधत किया, "श्राप लोग गाँव की तरफ चल दें।"

"हमारी चिंता न करो," में ने कहा। "हम ठीक रहेंगे।"
मर्द सबेरे के ग्रोस के धुँ धलके में पूरी रफ्तार के साथ दौड़े हुए बाँध
पर पहुँचे, पीछे स्थिँ बड़ी बेचैनी के साथ उन्हें देखती रहीं।

× × × ×

छापेमारों ने जाकर देखा कि काउपटी-देश-रच्चक सेना पर धुँ ग्राधार गोलियाँ बरस रही हैं। कल्लू ने कहा कि दुश्मन श्रव फिर गोली चलायेगा, सब जम कर पड़ जाग्रो। लगभग उसके फौरन ही बाद ग्रपनी बंदूकों के मुँह दुष्टता पूर्वक चमकाते हुए दुमशन उथले पानी में बड़ धड़ाते हुए चले ग्राये। छापेमारों ने भी ताबड़तोड़ उन पर सीसा उँ ढेलना शुरू कर दिया। बहुत से जापानी तो वहीं ढेर हो गये लेकिन वे चलते-चलते किनारे पर श्रा पहुँचे।

कुदाक मा श्रीर होशाँग श्रातंकित हो गये। मौत सामने देख कर दिल दहल गया श्रीर वे बाँध के नीचे को खिसकने लगे।

"जो भी कोई भागता हुआ दीला में उसको गोली मार दूँगा।" कल्लू चीला। "साथियो, फेंको अपने बम।"

उसने अपने चौड़े पंजे में चार बम लिये और घुमाकर जोर से फेंका। सब तरफ से लोगों ने बम फेंकने ग्रुरू कर दिये। ज्यों ही दुश्मन के अवयव व खून से लथपथ माँस फटकर आकाश पर उड़े कि कान बहरे कर देने वाली गूँज सुनाई दी।

जापानियों का एक और रेला किनारे पर आया और उस पर भी बमों की बौछार हुई । धमाके ने जमीन को मथ दिया और धुवें व विकृत लाशों से वायुमंडल दूषित हो गया । फिर भी जापानियों के कमाएडर ने अपने सैनिक उतारना बंद न किया । फिर सामने के किनारे पर जापानियों के पीछे और दार्ये-

बायें बंदूके छूटने लगीं। ये छापेमार थे जिन्हें कल्लू से ने उस समय वहाँ भेज दिया था जब दा-श्वी तथा ग्रन्य सैनिक खाना खा रहे थे। बौखलाये हुए जापानी सिपाहियों में भगदड़ मच गई ग्रीर एक के बाद दूसरे गिरते-पड़ते ग्रपने हथियार वहीं छोड़ते हुए भागे।

कल्लू कमर तक नंगा था और उसके काले शरीर पर पसीने की बूँ दें चमक रही थीं। उसने अपना पिस्तील उठाया। "दौड़ो उनके पीछे।" वह बाँध से कदा और पानी में घस गया।

"पकड़ी उनको ! मारो !" लोग चिल्लाये । भागते हुए जापानियों के पीछे वे दोड़ते गये ।

### :8:

# जापानियों की कुटिल चालें--१६३६

इधर छापेमारों ने जापानियों को खदेड़ा श्रीर उधर तीसरे ही दिन श्रास-पास के देहातों से छापेमारों के लिये उपहारों के ढेर केन्द्रीय गाँव में श्राने शुरू हो गये—मुगें, बतक के श्रपड़े, पकौड़ियाँ, मिटाइयाँ, सालिम भेड़ें, सूत्रर श्रीर बुने हुए मोज़ों से भरे हुए टाट के थैले। कल्लू तसे पहुँचा तो देखा मे दफ्तर में उपहारों से घिरी हुई बैठी है श्रीर उसकी श्राँखें उल्लास से नाच रही हैं। वह उसे एक तरफ ले गया।

"तुम्हारी सास की तिबयत बहुत सख्त खराब है," वह बोला । "तुम्हारे समुर तुम्हें लेने आये हैं। कहते हैं अगर तुम जल्दी न गई तो उन्हें कभी जिंदा न देख सकोगी।" कल्लू कहता गया कि होज्वाँग के पटेल का मेरे पास पत्र आया है। उसने लिखा है कि जिनलुंग का घाव अच्छा हो गया है और वह अब पहले से बदल गया है। डाकुआं का सरदार हो वहाँ से चला गया है। जिनलुंग ने पटेल से यह भी कहलवाया है कि यदि में मेरी मरणासक मा को देखने स्त्रा जाय तो मैं बड़ा एहसानमन्द हूँगा स्रोर वादा करता हूँ कि न तो उसे उलाहना दूँगा स्रोर न ही मारूँगा।

"जब से जिनलुँग के गोली लगी है शायद तुम उससे कभी नहीं मिली हों," कल्लू ने कहा। "श्रब तुम्हारी सास मृत्यु-शय्या पर हैं श्रीर तुम्हारे ससुर बड़े करुणाजनक ढंग से तुमसे प्रार्थना करने श्राये हैं : .... मैं समभता हूँ कि श्रगर तुम इस बार वहाँ न गई तो इसका बड़ा बुरा श्रसर पढ़ेगा। इसके श्रलावा कुछ ही दिगों में तुम्हारे बच्चा पैदा होने वाला है। शायद घर पर ज़चगी होने में तुम्हें काफी सुभीता भी रहे ....।"

मे की आँखें डबडबा गई और उसने रोते हुए कहा मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन कल्लू के अधिक जोर देने पर वह राजी हो गई और अपने ससुर के साथ चल दी।

उसी रात जब में घर पहुँची तो सास का दम निकल गया था। कई दिन तक सारा परिवार ऋंत्येष्टि व अन्य संस्कारों में व्यस्त रहा। ज्योंही वे संस्कार पूरे हुए कि में को प्रसव वेदना का सामज़ा करना पड़ा और उसने एक अकाल प्रस्त बालक को जन्म दिया। बच्चा मुर्गी के बच्चे की नाई मांसदार था लेकिन वह था लड़का इसलिए उसके दादा को परम आनन्द हुआ। उस दिन से तो चूढ़े ने में को बड़ा अच्छा खिलाया-पिलाया। वह चाहता था कि में को पूरी तरह अपने वश में कर ले और उससे बालक का पोषण घर पर ही करवाये, काम पर न जाने दे।

श्रव चूँ कि उसकी दुष्ट सास रास्ते से हट गई थी इसलिए में का भी ज्यवहार श्रव कहीं बेहतर हो गया। नये शासन के श्रन्तर्गत जिनलुंग पहले की भाँति दंगे-फिसाद श्रीर भरगड़े-टराटे नहीं कर सकता था। मे जिला सरकार की एक काडर थी। बच्चे के जन्म के बाद जब में श्राराम कर रही थी तो उस महीने जिनलुंग ने देखा कि किस प्रकार उसके पास किसानों श्रीर काडरों का ताँता लगा रहता है, किस प्रकार कियाँ श्रपनी समस्यायें लेकर उसके पास श्राती हैं लेकिन सब कुछ देखते हुए भी उससे दुर्व्यहार का उसे साहस न हो सका।

बुड़े दिनों से में तलाक की बात सोच रही थी लेकिन ख्रब बच्चे के पैदा होने के बाद उसे महस्स हुआ कि बच्चे के लिए बाप का होना जरूरी है और इसीलिए आम पारिवारिक जीवन को ख्रब वह तरजीह देने लगी। उस बच्चे की सातिर उसने जिन् हुंग की पनी बने रहने का निश्चय कर लिया।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

पत्रमाड ग्रा गया था। बारिश के बाद भी ग्राकाश पर बादल मेंडरा रहे थे। निद्यो ग्रीर भीलों का पानी खतरनाक रूप धारण कर गया था। उस वर्ष सव ग्रोर वड़ी भरी-पूरी फसलें हुई थी पर किसानों को ग्रन्देशा था कि कहीं कटाई के पहले ही बाद ग्राकर उनकी तमनाग्रों पर पानी न फेर दे। काउएटी सरकार की एक बैटक के बाद कल्लू त्से ने ग्रापने जिले के सभी केन्द्रीय गाँवों के काडरों की एक कान्क्रोंस खुलाड़ाई। बाँघों को मजबूत बनाने ग्रीहर उनकी हिमाजत के लिए उसने एक योजना पेश की।

"यह भी हमारा युद्ध-सम्बन्धी ही एक कर्ता व्य है श्रीर यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें हमें अतिवृधि का सामना करना है १" उसने कहा। "यह हमारे काडरों के लिए एक कसौटी भी होगा। हम देखेंगे कि असल में कौन जनता के हितों की रचा करने के लिए तैयार है।"

श्वाँग ग्रीर दा-श्वी ने अपने केन्द्रीय गाँव द्वारा शासत किसानों को उसी रात बाँध पर काम करने के लिए एकत्र कर लिया। पानी ऊपरी सतह से केवल एक फुट नीचा रह गया था। मूसला धार बारिश हो रही थी। रात ऐसी श्राँधियारी थी कि हाथ को हाथ नहीं स्कता था। हुन्नों के तनों की मशालों जलाई गई ग्रौर कुछ फासले से बाँध एक श्राग उगलता हुग्रा ग्रजगर दीख पड़ा। लोग इधर-उधर दौड़ रहे थे, स्राख भर रहे थे ग्रौर मिट्टी के ढेर-पर-ढेर लगा रहे थे ताकि बढ़ते हुए पानी को नीचा रख सकें। मारी रात वे इसमें लगे रहे लेकिन, सुबह होने पर भी पानी जोरों से गिर रहा था ग्रौर पानी की सतह ऊपर को चढ़ी ग्रा रही थी। पूरी तरह भीगे हुए किसानों ने प्रगा किया

कि हम भी काम पर डटे रहेंगे चाहे अब "पानी की जगह चाक़ ही क्यों न बरसें !" किसी को खाने की सुध न रही। यह संवर्ष अगले दिन और रात भर चलता रहा।

्र तीखरे दिन सुबह को बारिश श्रीर ज्यादा तेज हो गई। श्रव पानी की सतह पहले से कहीं फ़र्ती से उठ रही थी श्रव पानी बाँध से कोई दो-तीन हंच नीचे रह गया था।

"ग्रम कोई फायदा नहीं !" बूढ़े लोगों ने साँस लेकर कहा। "ग्रम हम कुछ भी क्यों न करते रहें सब बेकार है !"

बॉध की सतह को ख्रीर ऊँचा कर देने का ख्रव समय नहीं था। यह तय किया गया कि बॉध के बीच में एक सकरा-सा टीला बना दिया जाय।

गिरते-पड़ते और फिसलते हुए श्वाँग एक जगह से दूसरी जगह पर गया। "केन्द्रीय टीला बनालो "हम ग्राव भी उसे बचा सकते हैं "ग्राव हो यही जिन्दगी या मौत है ! बम्बे लगा दो "ग्राव तो कुछ भी चलेगा !" उसने कहा। "कुछ भी हो जाय इसकी फिक्र न करना, बस फसलें बचाना है यह याद रखो !"

बहुत से किसान श्रीर काडर सामान लेने के लिए गाँव को दौड़े। काडर गिलयों से टिंटोरा पीटते फिरे श्रीर चिल्लाते फिरे, "बाँध खतरे में है! चलो सब बाँध पर! टीला बनाने में जो कुछ भी काम श्रा सके ले श्राश्रो!"

सारे गाँव को जगा दिया गया। बूढ़ा कप्तान रोग-शय्या पर से उठा श्रौर उसने एक खम्मा उठाया। मर्द, श्रौरतें, श्रौर बच्चे राड़ों के ढेर लिये, टोकिरियाँ सम्हाले घरों से छतों की किड़याँ श्रौर बल्लियाँ घधीटते हुए बाँध की श्रोर लपके जा रहे थे। दा-श्वी ने छापेमारों के हेड क्वार्ट्स के दरवाजे को चीरा, उटाकर कमर पर लादा श्रौर नदी की श्रोर चल दिया।

मे उस समय घर में ही थी जब दिंदोरे की और चीख-चिल्लाहट की आवाज़ें उसके कानों में पड़ीं, उसका हृदय धक्क से रह गया। उसने कच्चे को रखा और लपक कर ऑगन में आई, नरकटों का एक देर खींचा और उसे लेकर बाँध की ओर दौड़ी, पीछे उसका ससुर चीखता-चिल्लाता रहा पर उसकी

गुहार दीवारों से टकरा कर रह गई।

बाँध पर पनाह की भगदड़ मची हुई थी। बम्बे ठोकने की लकड़ी के इथौडे के स्राघातों की स्रावाज कई लोगों के एक साथ चीखने की स्रावाज को जगह-जगह रोक देती थी। मिट्टी छोर तख्ते लाने वाले लोग किसी तरह बाँध पर चढ़-उतर रहे थे। पूर्वी विभाग में एक दरार पड़ी कि सब-के-सब उसे भरने के लिए दौड़ गये। फिर पश्चिमी विभाग में एक पाँच इंच की दरार पड़ गई। गंदला पानी ग्रपनी भरपूर शिक्त के साथ निकले जा रहा था। दा-श्वी, त्वुर श्रीर कोई एक दर्जन ग्रादमी उस मूसलधार बारिश में कृद पडे श्रीर दरार पर लम्बा दरवाजा रख कर उस पर मिट्टी थोपने लगे। पर ऋव क्या था, पानी सर से गुजर चुका था। कचकचाते हुए प्रकोपपूर्ण पानी के एक भटके ने दरवाजा मिड़ी ग्रीर ग्रादमियों को ग्रीर उनके दिल्ला पाट को मैदान में जाकर फैंका श्रीर दरार फैल कर दस फीट चौड़ी हो गई। पानी में तरवतर लोग तुवारा बाँघ पर चढ़े श्रीर निराशा व घवराहट में उन्होंने देखा कि बढता हुशा पानी दरार को चारों श्रोर से चौड़ी किये जा रहा है। फिर बुढ़े कप्तान श्रीर श्वाँग की एक मुरुकवेतों से लदी हुई नाव जाती हुई दीख पड़ी। उसकी जंजीरें टूट गई थीं श्रीर वह सोते के नीचे की श्रोर जा रही थी। चक्कर खाती हुई पीली नदी में वे साथ-साथ बहे, नाव को उन्होंने रोका ख्रीर उसे खींचते हुए किनारे तक ले आये।

"इसके पेंदे में सूराख कर दो ।" वे चीखे । "श्रौर इसमें मिट्टी के ढेले भरदो ।"

बीस सेकएड में ही नाव अपने मुश्कबेत वगैरह लिये हुए पानी में डूब गई। सारी भारी चीजें जो हाथ में आई बाँध के अपर जमा कर दी गई।

"एक कतार में हो जान्रो !" दा-श्वी चीखा ।

एक हाथ से दूसरे हाथ में होते हुए मिट्टी के बडे-बडे लोंदे बाँघ पर पहुँच गये और उन्हें नाव में ठूँस दिया गया। दस्तों की अगुवाई करने वाले काडर भी दूसरे गाँवों से सुन-सुन कर दौड़ आये। नाव के हर तरफ कीचड़-ही-कीचड़ हो गया और अंत में सारी नाव उससे टॅंक गई। भ्रव दरार को फैलने से रोक दिया गया।

श्रंधेरा होते ही बारिश थम गई। जल-थल पर एक घने कुहरे का साम्राज्य छा गया। किसी एक को भी दम लेने का साहस न हुआ। ज्यंही रात साम्राज्य छा गया। किसी एक को भी दम लेने का साहस न हुआ। ज्यंही रात साम्राज्य अध्यक्षार बढ़ा लालटेनें और मशालें जला ली गई। चौथे दिन जब स्यॉदिय हुआ तो नदी के पानी में कोई विशेष हृदि न हुई थी। किर भी आदमी बाँच पर डटे रहे। उसी दिन तीसरे पहर को बाढ़ उतरनी शुरू हुई और तब जाकर कहीं बीमार बढ़ा कसान उठा और लड़खड़ाता हुआ गाँव की और चला।

लोगों ने तिनक विश्राम किया श्रोर श्रपने लहलहाते हुए खेतों की श्रोर निहारा - १० फीट ऊँचा काश्रोलियांग, धान की लहराती हुई बालियाँ, कपास की चटकती हुई किलियाँ, कल-कल करते हुए गेहूँ के पोधे - ग्रब के ८० प्रतिशत श्रच्छी फसल होने वाली थी। कुछ बूढ़े श्रादिमयों ने गुनगुनाने हुए भगवान से प्रार्थना की श्रीर उसका श्राभार माना। बच्चों ने फिर श्रपना खेलकूद शुरू किया। तहरा किसानों ने कहा फसल के लिए श्रपर इससे दुगुनी मेहनत भी करनी पड़ती तो वह भी बैकार न होती।

सबने एक मुँह हो काडरों के सराहनीय कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की— कि वे किस प्रकार तीन दिन श्रीर तीन राते बिना सोए, बिना एक दाना श्रन्न का खाए बाढ़ से जुसते रहे। किसानों ने श्रव उनसे निवेदन किया कि वे घर जाकर फुछ विश्राम करलें। दा-श्वी श्रीर श्वाँग ने एक दूसरे की श्रीर देखा।

''ऐरे,'' दा-श्वी बोला, "तू तो ऐसी लग रहा है जैसी कीचड का बुद्ध !" 'तो क्या अपने भैया को नहीं पहचाने तुम ?" श्वॉग ने फीरन जवाम दिया। "हम दोनों तो एक ही ठप्पे के हैं !"

हॅसते-खिलखिलाते काडरां ने धीरे-धीरे गाँव का रुख किया।

ग्राम-शासन कार्यालय का करीव-करीव प्रत्येक कमरा चू रहा था। दा-श्वी श्रोर श्वाँग ने त्राखिर एक ऐसा कमरा पा ही लिया जो दूसरों में वेहतर था श्रीर अपने चेहरों से कीचड़ धोई। श्वाँग इतना थक गया था कि खड़ा रहना भी दूभर था। दा-श्वी ने उसके पतले मुँह की ख्रोर देखा वह पहले से कहीं पीला और रक्तहीन था और उसकी विज्जू की-सी वड़ी-मड़ी ग्राँखें अधिमची थीं।

श्वाँग जुलाहा था श्रीर पाँच दिन के श्रन्दर पूलदार कपड़े के बारह थान रातों को काम करके बुन लेता था। उससे उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था श्रीर वह श्रव भी जब श्रिधिक काम करता तो खून उलटता था। लेकिन वह पार्टी-मेम्बर था श्रीर जब उसकी कोई जिम्मेदारी होती थी तो वह तन-मन से उक्कमें लग जाता था श्रीर उसे पूरा करके ही दम लेता था। बाँघ के गत तीन दिनों के भारी श्रम ने उसे बुरी तरह थवा दिया था। वह श्रपनी श्रांख तो न खुली रख सका पर फिर भी श्रपनी बन्दूक साफ करने लगा। दा-श्वी का हृदय दिवत हो उठा।

उसने श्वॉंग की बन्दूक छीन ली श्रीर उसे कांग की श्रोर धकेल दिया। "जरा श्रपनी शक्ल व हुलिया तो देखो कैसे लग रहे हो १ मै साफ कर दूँगा इसे। जाश्रो जरा नींद ले लो।"

"नहीं, नहीं यह नहीं हो सकता," श्वाँग ने बन्दूक छीनते हुए कहा, "तुम भी मुभ से कम नहीं थके हो !"

दोनों में खूब खींचा-तानी श्रीर ले-दे हुई । फलस्वरूप दा-श्वी ने श्वाँग की बन्दूक साफ की श्रीर श्वाँग ने दा-श्वी की बन्दूक धोई । जब तक काम न हुशा दोनों श्रपने-श्रपने कांगों पर चुपचाप हठी बालक-से बने बैठे रहे । दोनों थककर चूर हो गये थे । जिस प्रकार बैल हल खींचते-खींचते थक जाते हैं उसी प्रकार थके-माँ दे ये दोनों प्राणी बिना कुछ खाये-पिये लम्बे हो गये श्रीर गहरी नींद ने उन्हें दबोच लिया ।

उस रात किसानों ने चैन से खाना खाया श्रीर सबेरे ही सो गये। श्रुव १७-१८ वर्षीय छापेमार बॉध पर पहरा दे रहे थे। त्वुर ने स्वेच्छा से निरीक्षण का काम श्रपने जिम्मे ले लिया था।

श्राधी रात के बाद जापानी सिपाही श्रन्धेरे में ही नाव से श्राये श्रीर भील के कई मील ऊपर श्राकर उतर गये। उन्होंने लगभग तीन सौ किसानों को घेरा श्रीर बाँघ की श्रोर खदेड़ दिया। जिन्होंने मागने की कोशिश की उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। जिन्होंने काम करने से इन्कार किया उन्हें पानी में फेंक दिया गया। बाकी लोगों से जबरदस्ती बाँध के स्थल पर कोई दो फर्लोग

लम्बी खाई खुदवाई गई। श्रीर क्षीण विभाग के मध्य में एक बड़ा स्राख़ करवाया गया। प्रत्येक दोनों श्रोर श्रपनी भरपूर रफ्तार श्रीर शिक्त के श्रनुसार दूर तक दौड़ता गया। पानी स्राख से फूट निकला। श्रीर फिर सारा पतला विभाजन नष्ट-भ्रष्ट हो गया। पानी भर्ने की-सी फुर्ती के साथ गड़गड़ाहट करता हुआ खेतों में घुस गया। पानी की गड़गड़ाहट पाँच मील के फासले तक सुनाई दी।

दा-श्वी ग्रौर श्वाँग घोड़े बेच कर सोये हुए थे कि खुर दौड़ा हुग्रा ग्राया ग्रौर उसने उन्हें फिंभोड़ कर जगाया।

"उठ बैठो ! दुरमन ने बाँघ तोड़ दिया है ! पानी खेतों में भर रहा है !" वे हइवड़ाकर उठ बैठे श्रीर लपक कर छत पर पहुँचे, वहाँ से उन्होंने देखा । गलियों में छापेमार "सावधान ! सावधान !" चिल्लाते फिर रहे थे । "उठ जाश्रो बाढ़ श्रा रही है !"

सफेद भाग विखेरती हुई लहरें समीप से समीप तर चली आ रही थीं ऐसा लगता था मानो लोमड़ियों और खरहों का पीछा कर रही हों जो उससे भयभीत होकर आगे भागे जा रहे थे। आकाश में मृदुल अर्धचन्द्र पृथ्वी की ओर से रूखी रंपहली उदासीनता लिए हुए चमक रहा था और इधर पृथ्वी पर फसलें—सुन्दर लहलहाती फसलें उद्दे लित जलराशि के नीचे गड़ी जा रही थीं!

बाढ़ बीराई हुई खेतों में फैलती गाँवों की श्रोर बढ़ी जा रही थी। उसे रोकने का श्रव समय न था। लोग श्रपने माल-श्रसवाब ले-लेकर छतों पर चढ़े जा रहे थे। कुछ श्रपनी नावों को लिये किनारे की श्रोर दौड़े जा रहे थे। गन्दा श्रीर मैला पानी सारे गाँव में फैल गया। किसानों की चीखें व पुकारें एक दूसरी में मिलकर बाढ़ की गड़गड़ाइट में खो गईं।

"हे भगवान, अब तो हम सब मर जायेंगे!" एक बृद्धा ने रोते हुए कहा।

दा-श्वी को महसूस हुआ मानो उसके कलेजे में किसी ने छुरा भोंक दिया हो वह बड़ा बिलख-बिलख कर रोने लगा।

ं लाखों-करोड़ों चिंगारियाँ श्वाँग की श्राँखों के सामने फर्टी श्रौर चमकी,

उसका सीना जल गया श्रीर उसके गते में कुछ नमकीन-सा स्याद जम गया। उसका सारा शरीर हड़फूटन से पीड़ित हो उठा श्रीर एकाएक शरीर की ऐड़न श्रीर प्रकाश से उसे कच्चे खून की कै हुई। छत की मुँडेर के सहारे टिके-टिकें वह खाँसता-खाँसता बैठ गया श्रीर खाँसी के धसकों से श्राकांत साँस लेने की, कोशिश करने लगा।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

उस साल जापानियों ने अनेक काउएिटयों की हजारों एकड़ जगीन पानी में डुवो दी। यह कुचाल उनकी उस योजनावद्ध महिम का ही एक ग्रंश शी जिसके द्वारा वे उन किसानों की कमरें तोड़ देना चाहते थे, जो दिन-प्रतिदिन मुकाबले के अन्दोलन की पातों में सामिल होते जा रहे थे। कम्युनिस्टा और सरकारी अधिकारियों ने उन प्रदेशों में जहाँ जापानी हमलावर न पहुँ वे थे किसानों को लामबन्द किया, चन्दे एकत्रित किये और भोजनादि की सामग्री छुटाई। काडरों ने अपना पेट काटकर और कपड़े बचाकर अधिक खाना व कपड़े त्रस्त व पीड़ितों को मिजवाये। अनाज और ई धन से लदी हुई नाचें पर नावें आतो रहीं। जब पानी उतर गया तो सरकार ने बुआई के लिए बीज बाँटे। स्त्रियों को संगठित किया गया और उन्हें मुश्कवेंत बांटे गये जिनसे उन्होंने चटाइयाँ व टोकरियाँ बुनीं। बाढ़-पीड़ित गाँव वालों के लिए दस्तकारी व अन्य अल्प कालीन कार्यों के लिए मौके निकाले गये। और बाढ़ाकांत प्रदेश धीरे-धीरे मुधार की और बढ़े।

बाद-पीड़ितों के सहायता-कार्य के दौरान दा-श्वी और श्वाँग अनसर होज्वाँग को गये। वहाँ वे कई बार में से मिले। उसके घर वालों में कोई भा न तो मछली मार सकता था न ऐसा कोई और उत्पादनशील कार्य कर सकता था। इसलिए यदि सरकार उनकी सहायता न करती तो वे भूखों ही मरते। हालाँकि जिनलुंग ने कुछ कहा तो नहीं पर वह इस सहायता के लिए आभारी अस्बुश्य था। इसलिए जब में ने कल्लू तो का पत्र असे बताया जिसमें उसे काम पर लीट ग्राने का श्राग्रह किया गया था तो उसे देख कर वह बड़ा ख़ुश हुग्रा।
यह तय पाया कि वह काम पर बच्चे को लेकर जायगी श्रीर जब कभी सम्भव
हो वर ग्रा जाया करेगी। जिनलु ग ने सामानादि बाँधने में उसकी मदद की।
∡इस सद्व्यवहार पर जिनलु ग के पिता को ग्राप्टचर्य हुग्रा उन्होंने उसे एक
तरफ ले जाकर पृछा कि यह क्या माजरा है कि तुम बहू को भेजे दे रहे हो।

"शायद में भी चला जाऊँ," जिनलुँग ने उत्तर दिया। "इसके अतिरिक्त अधिकारियों को सन्तुष्ट करने का और कोई रारता नहीं!" और बच्चे को गोद में लिये वह में को जिला-सरकार के वस्तर में पहुँचाने चला।

कई सप्ताह बाद युद्ध समुर में को बच्चे-सहित नये साल की छुट्टी में घर ले ग्राये ! जिनलुंग ने ग्रपने कच्चे को गोद में उठाया तो उसकी सेहत श्रीर हृष्ट-पृष्टता को देख कर वह दंग रह गया । उन दोनों ने बड़ी हॅसी-खुशी बातें कीं, हँसे, खिल-खिलाये श्रीर बच्चे को खिलाते रहें ।

 श्रगले दिन रात को एक गली में जिनलुंग की हो डाकू जो श्रव गहार हो गया था, बेटे गूपी से मुठभेड़ हुई ।

"त्रात्रो, हमारे घर चलो कुछ पिवें-पिलायें।" गृपी बोला।

जिनलुंग धराव कव छोड़ने वाला था। सुनंत ही, फौरन उसके साथ चल दिया उन दोनों की मुलाकात ग्राकिस्मक नहीं थी क्योंकि हो ने जो घर पर छिपा हुग्रा था, जिनलुंग को बुलाने के लिए ग्रपने बेटे को मेजा था।

जब से वा लू सेना के कप्तान जनरल लू ने पुराने दस्तों को तोड़कर, जिनमें हो की टेली भी शामिल थी पुनैसंगिटत किया था तभी से हो कुमिन्तांग-प्रदेश में गहार की हैसियत से काम कर रहा था। जापानियों द्वारा कर्ज में किये हुए शहर को जाते हुए रास्ते में वह अपने घर यालों से मिलने के लिये सक गया था। वह जानता था कि जिनलु ग एक दिलेर शस्स है और है भी अच्छा आदमी इसलिए वह उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता था।

गूपी और जिनलु ग हो के प्रासाद में दाखिल हुए। परिवार-श्राराधनागृह से गुजरते हुए उन्होंने आँगन पार किया, उत्तरी दिशा में एक नाजुक सा दरवाजा खोला और एक गर्भ सुपकाशित कमरे में प्रविष्ट हुए। जोर से मुस्कराते हुए हों

स्वागतार्थं अपनी आराम कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। हो को देखते ही जिनलुंग हका-बक्का रह गया क्योंकि गृपी ने रास्ते भर अपने पिता की वापसी का कोई जिक्र ही न किया था। हो एक नरम भेड़ के ऊन का हैट ओड़े था और एक बड़ा कीमती वस्त्र जिस पर लोमड़ी के परों का अस्तर लगा हुआ था पहने हुए था। उसका चेहरा सुर्ख और चमकदार था और वह पहले से कहीं मोटा दीख रहा था। उसने गृपी से शराब उंडेलवाई और तीनों पीने बैठे।

ज्यों-ज्यों शराब पीता गया हो में गर्मी स्त्राती गई स्त्रीर बह खूब स्त्रानित्त होता गया। उसने भेड़ के ऊन का हैट उतारा स्त्रीर उसकी गंजी चँदिया चमकने लगी। जिनलुंग पर स्त्रपनी बड़ी-बड़ी स्त्रॉंखें गड़ाते हुए उसने उससे स्त्रनेक प्रश्न पूछे।

"यहाँ घर पर पड़े रहकर क्यों मुसीबतें उठाते हो," उसने विजय-मिश्रित स्वर में कहा। "मेरे साथ चलो! मैं तुम्हें दस-पन्द्रह साल से जानता हूँ। तुम एक सुयोग्य कार्यकर्ता हो श्रीर मुक्ते तुम पर विश्वास है। मेरे साथ चिपके रहो। श्रीर फिर देखना तुम दुनिया में कितने बड़े श्रादमी बन जाश्रोगे। उन सर्कस के बीसियों रीछों के बजाय मैं तुम जैसे एक श्रजगर को साथ रखना चाहता हूँ! श्रीर श्रगर मैं तुम्हें श्रपना ही श्रादमी न समभता तो इस तरह की बातें भी न करता।" उसने जिनलुंग के घुटने थपथपाये। "सोच लो बस, गौर करलो।"

"मुभ्रे कहाँ ते जाना चाहते हो ?" जिनलु ग ने पूछा।

हो ने एक लम्बा ग्लास चहाया। "पहले तो तुम्हें ह्याज की स्थित को समक्त लेना है," उसने श्राहिस्ता से जबाब दिया। "जापानियों की हमें तिनक चिन्ता नहीं करनी है। हमारे श्रसल दुश्मन तो वे सड़े-पड़े कम्युनिस्ट हैं। वे लोग सारी स्त्रियों को समान पत्नियाँ बनाने वाले हैं श्रीर तम जानते हो कैसी खतरनाक बात है वह! जिस तरह उनकी ताकत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है वह बहुत खतरनाक है। जमाना हुन्ना हमारे श्राकान्त्रों ने उनके विरुद्ध एक नीति निर्धारित कर दी थी। पहले तो हम कम्युस्टिं का सकाया करने के लिए जापानियों का साथ देंगे फिर जापानियों से निप्टेंगे। हमारे उप-प्रधान मन्त्री मि० बाँग विग-वी ने पहले से ही नानिकंग में श्रपनी सरकार स्थापित कर दी है। बाह्य

रूप से तो वह जापान के आधीन है। लेकिन असल में इम लोग अपनी शिक्त और अधिकार एकत्रित कर रहे हैं। बाद में इम कुछ करने के काबिल होंगे। तुम उन कम्युनिस्टों पर विश्वास न रखो। वे तो खरहे की पूँछ की तरह हैं—कभी बढ़ सकते ही नहीं। मैं तुम्हें शहर चलने के लिए कह रहा हूँ, जब कम्युनिस्टों का सफाया हो जायगा तो इन सैंकड़ों वर्ग मील के चेत्रफल की हुक्मत तुम्हारी मुडी में आ जायेगी!"

इस योजना को सुनकर जिनलुंग की आँखें फट गईं लेकिन वह स्रव भी सकुचा रहा था। "ग्वां कहाँ है ?"

"बूढ़ा ग्वो, लियेव श्रीर दूसरे सभी शहर में पहुँचकर मेरी राह देख रहे होंगे," हो ने कहा श्रीर फिर कुछ हँसकर बोला, "जापानियों से मैंने सब कुछ तय कर लिया है। हम में से प्रत्येक चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा श्रफसर कहलायगा।"

जिनलु'ग ने इतनी पीं ली थी कि उसके माथे की नसें उभर आई । उसने श्रिपना पैमाना रख दिया। "कमायडर हो," उसने शान्तिपूर्वक कहा, "तुम तो मुफ्तसे वाकिफ हो … साफ-साफ और दो ट्रक बात कहो मुक्तसे व्या के से स्वा वहाँ मौजूद है … तो मैं नहीं जा सकता फिर !"

हो श्रीर उसके बेटे ने ग्वो के जिनलुंग को गोली मारने वाली दुर्घटना पर विशेष महत्व न देते हुए कहा कि जाहिर है उसने दुग्हें जान-बूभकर तो गोली मारी नहीं थी। श्रन्त में बहुत कुछ समभाने-बुभाने श्रीर फुसलाने के बाद जिनलुंग ने खुमार की श्रवस्था में ही श्रपनी स्वीकृति दे दी।

जय वह जाने के लिए उठा तो हो ने उसे दो ग्रींस ग्रफीम दी। "इसका पता किसी को न होने पाये ग्रच्छा!" उसने चेतावनी दी। "चलने से पहले मैं तुम्हें इचला करवा दूँगा।

जिनलु ग ने लड़खड़ाते कदमों से घर की राह ली ।

मे ने बच्चे को मुला दिया था ग्रीर खुद बैठी हुई लैम्प की रोशनी में कुछ सीना-पिरोना कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी ग्रीर वह समभ गई थी कि जिनलुंग कुछ-न-कुछ गड़बड़ कर बैठा होगा। जब वह लड़खड़ाता हुग्रा, घर में दाखिल हुग्रा तो उसके चेहरे पर नशा उबला पड़ रहा था। घर में लैम्प का तेल उसके ग्राने तक खट चुका था।

"इतनी रात गये तुम्हारा ह्याने का क्या मतलब है १" मे ने पूछा । "कहाँ चले गये थे १"

"किसी खास जगह गहीं," जिनलु ग यह बहाया । "मेरा एक दोस्त मिल गया था श्रीर हमने दो-चार प्याले शराब पीली ।"

"कौन था वह १"

"तुम नहीं जानतीं उसे ।" जिनलु ग काँग पर बैठ गया । "मेरा गला विलकुल सूख गया है, थोड़ा पानी दो ।"

ज्योंही मे कमरे से बाहर निकली उसने भट ग्राफीम की पुड़िया जेव में से निकाली श्रीर उसे तस्वीर की फोम के पीछे छिपा दिया। पर उसे उस जगह में से सन्तोप न हुग्रा। उसने उसे वहाँ से भी निकाल लिया ग्रीर कमरे में इधर-उधर कोई सुरिचित स्थान हूँ उने में लग गया। ग्राखिरकार उसने उसे दराज़ के नीचे पड़े एक पुराने जुते में छिपा दिया। जल्दी-जल्दी उसने कपड़े उतारे, विस्तरे में घुसा श्रीर सो गया।

मे बाहर खड़ी खिड़की में से सारा तमाशा देख रही थी। वह अन्दर आई, पानी मेज पर रखा और वड़ी सतर्कता से जूते में से मोमजामे में बँधी पुड़िया की जिकाल लिया। उसने पुड़िया खोली और देखा कि वह अफीम हैं, उसे फिर लपेट दिया और पुड़िया उठाकर अपने वक्त में रख ली। फिर उसने अपने पति को जगाया।

जिनलु ंग ने उठकर थोड़ा पानी पिया । उसने मे की श्रोर सुर्ख, मखमृर श्रॉंखों से ताका । "बहुत रात हो गई श्राश्रों सो जास्रो ।"

"मैं नहीं सोऊँगी जब तक तुम मुक्ते यह न बताश्रोगे कि श्राज रात को क्या कर रहे थे ?" मे ने फिइकते हुए उत्तर दिया।

"मैंने तो बरा तीन-चार पेग शराव पी होगी। मैंने कोई जुझा नहीं खेला, किसी श्रीरत के पास नहीं गया। आखिर तुम इतनी गरम क्यों हो रही हो ?"

"ग्रन्छा ! तो सच-सच नहीं बताग्रोगे—तो योंही सही। ग्राज से तुम ग्रपना राम्ता लो ग्रोर मैं ग्रपना । मैं तुम से बाज़ ग्राई !"

"बकवास न करो | मैं कही नहीं जा रहा हूँ | क्या मैं अब तुम्हारी खैर-खबर नहीं रखता हूँ १ चलो आयो सो जायें ....।"

"तुम इतने ढीठ क्यों हो गये हो १ स्रब भी नहीं बतास्रोगे क्या १ मैं तुम से पूछती हूँ यह स्राफीम तुम कहाँ से लाये १"

जिनलु ग के पैरों तले जमीन खिसक गई लेकिन वह मे की छोर घूरता रहा छोर फिर उसने सख्ती से पूछा, "कैसी अभीग ?"

"दोंग मत करो अब !" में बोली । "मैंने तुम्हें देख लिया था । मैं अफीम नहीं लेना चाहती मैं तो सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हें दी किस ने अफीम ? अगर बतादोंगे तो कोई भगड़ा न होगा बरना तुम पछताओंगे मैं कहती हूँ !"

जिनलुंग लाजवाब हो गया। इस डर से कि कहीं वह हो-इल्ला न मचाये उसने, योही लापरवाही से कहा, "गूभी ने दी है।"

"काहे के लिए ?"

"उसने सोचा मैं इसे बेच कर पैसा उगालूँगा। वह जानता है कि हम तंगी में हैं।"

"ग्रन्छा! बाढ़ के फीरन बाद जब तुमने ग्रपनी सफेद चिड़ियों की डियों के दाम उसे बेचीं तब उउने तुम्हारी मदद न की?" जिनलु ग जुप रहा ग्रीर में ने फिर कहा, "हम पति-पत्नी हैं। कोई भी बात ग्रगर तुम से सम्बन्धित है तो लाज़मी मुक्ते उचका शरीक होना चाहिए। भला तुम मुक्ते छिपा क्या रहे हो? बतादो, मैं तुम्हें कोई तकलीण न दूँगी। मुक्ते सब कुछ बताग्रो कि ग्राखिर यह है क्या!"

चूँ कि जिनलुंग ने किस्सा छेड़ दिया था ग्रीर उधर में दबाय डालें जा रही थी इसलिए जिनलुंग ने श्रनेच्छा से कुछ ग्रीर उसे बता दिया। "ग्रसल में यह ग्रफीम तो मुफे गूपी के बाप ने दी है लेकिन देखो किसी से कह मत देना तुम यह ।"

सारी तस्वीर धीरे-धीरे में के सामने ग्रा रही थी लेकिन उसने ऐसा जाहिर किया मानो बात उसकी समभ्य में न ग्राई हो। "ग्रोह, बस ? क्यों दी भला उसने तुम्हें ग्राभीम ?"

"सड़ी-सी बात है और तुमने सवालों की फड़ी लगा दी, ऐं! तुम भी कमाल करती हो।"

वह काँग से उतरा स्त्रीर जाकर यह देखा कि स्त्रफीम जहाँ उसने छिपाई थी वहाँ है या नहीं। में हँस पड़ी स्त्रीर उसने वह मोमजामें की पुड़िया उसे थमा दी। "यही द्वाँद रहे हो ना तुम १ इसके काफी पैसे बनेंगे। ऐसी चीजें फटे-पुराने जूते में नहीं रख देनी चाहिएँ—खराब हो जाती हैं। कहीं सम्हाल कर रख दो इसे।"

"कल पहला काम इसे बेचना है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूँगा," जिनलुंग ने कपटपूर्ण मुस्कान के साथ कहा।

"यह हिस्से-विस्से की क्या जात की तुमने ?" में ने जवाज दिया। "वह क्या करवाना चाहता है तुमसे ? अगर यह हमारे भले के लिए हैं तो मैं भी इस में तुम्हारी मदद करूँगी।"

जिनलुंग नशे में था और मे की इस स्नेहपूर्ण सहानुभूति का लोभ-संवरण न कर सका। "वह मुभे अपने साथ शहर ले जाना चाहता है," वह फुसफुसाया। "घबराओ नहीं, मैं उसके साथ जा नहीं रहा हूँ!—भगवान् करें मेरी जवान गल जाय जो मैं तुमसे भूठ वहूँ तो!"

"यह तो तुम पर निर्भर करता है तुम चाहो जाश्रो, न चाहो न जाश्रो।" में ने मुस्कराते हुए कहा। "ऐसा कीसने देने की क्या कात है इसमें। उसने लैंग्य बुभाया, कपड़े उतारे श्रीर किस्तर में जा धुसी।

शीघ ही जिनलुंग की आँख लग गई। कुछ च्रण तक में ने उसकी सतत श्वाँसें सुनीं, फिर आहिस्ता से कांग से उत्तरी और अपने कपड़े पहन लिये। उसने एक नीले कपड़े का टोप सिर पर ओड़ा, हल्के से दरवाजा खोला और खिसक गई। सरसराती हुई सर्द हवा उसके बारीक कपड़ों को भेदती हुई उसके

शरीर के श्रवयवों को ठिठराये दे रही थी। कुछ देर दौड़ते हुए श्रौर कुछ देर चलते हुए वह केन्द्रीय गाँव के शासन-कार्यालय में पहुँची। वह दरवाजे पर दस्तक करती रही कि इतने में श्वाँग नींद से उठकर लड़खड़ाता हुग्रा श्राया। किर्ती के साथ उसने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। फिर इस डर से कि कहीं उसकी श्रनुपस्थित का पता न चल जाय वह घर की श्रोर दौड़ी।

श्वाँग ने दा-श्वी को जगाया । उन्होंने भटपट सलाह-मश्विरा किया श्रीर फिर वे छापेमारों को लेकर हो के मकान पर पहुँचे श्रीर उसे घेर लिया । कुछ लोगों को छत पर तैनात कर दिया श्रीर दीवार फाँद कर श्रन्दर के सहन में जा कृदे । बन्दूकें हाथों में लिये उन्होंने एक-एक कमरा श्रीर कम्पाउएड हूँ द मारा लेकिन हो श्रीर उसके बेटे का कहीं पता न चला ।

#### : 4:

## दुल्हा--१६४०

के परिवार में एक भेड़िये जैसा बड़ा कुत्ता था। श्रमी एक मास पूर्व ही गाँव वालों को श्रादेश दिया गया था कि तमाम गाँवों के कुत्ते मार दिये जायँ ताकि उनके भूँकने से छापेमारो की गतिविधि का पता न चल सके। हो के परिवार वालों ने विरोध करते हुए कहा कि हमारा कुत्ता न भूँकता है न किसी के काटता है श्रीर हमने इस पर बहुत-सा पैसा खर्च किया है। गाँव के काडर श्रव तक हो से बबराते थे इसलिए उसके कुत्ते को जीवित रहने दिया गया।

जब दा-श्वी श्रीर उसके श्रादिमियों ने हो के मकान को घेर लिया तो कुत्ता जोर-ज़ोर से भूँकने लगा। हो जाग पड़ा श्रीर उसने भटपट कपड़े पहने। उसका बेटा गूपी दौड़ा हुग्रा श्रन्दर श्राया ग्रीर बीला, "वड़ा बुरा हुग्रा ! उन्होंने तो सब तरफ घेरा डाल दिया है।"

हो ने जल्दी से अपना चमड़े का पोर्टफोलियो उठाया और एक पिस्तील ले ली। "मुक्ते तो यहाँ से फोरन निकल जाना चाहिए," उसने अपनी रखेल से कहा। "तुम मत घक्राना। मैं कुछ ही दिन बाद तुम्हें किसी को भेज कर बुलवा लूँगा।"

वह ग्रीर उसका पुत्र एक छोटेन्से कमरे में गये। एक संतूक हटाया ग्रीर दो बड़े चौरस पत्थर के सिल उटाये जहाँ गांचे उत्तरने की सीढ़ी थी। गूपी की बैटरी की रोशानी में वे जीने से उत्तरे। रखेल ने सिलें पिर जमादीं, संदूक फिर उटा कर वहीं रख दिया ग्रीर ग्राकर बिस्तर पर लेट गई। सीढ़ियाँ उत्तरने पर दोगों ने एक दरवाजा खोला ग्रीर एक सुरंग में दाखिल हो गये। चूँ कि गाँव भील के समीप था इसिलाए पानी के डर से सुरंग ग्राधक गहरी न खोदी गईं थी। वह ईंटों से बनाई हुई एक पुरानी सुरंग थी। सुरंग में चलते-चलते वे ग्रापने पारिवारिक क्रिब्रस्तान में जो गाँव के बाहर था, जा गिकले। उन्होंने ग्रापनी बैटरी बुभा दी ग्रीर जापानियों द्वारा क्रव्जाये हुए शहर की ग्रोर चले।

छापेमारों ने सुबह होने तक हो के मकान की तलाशी ली लेकिन सात जंग खाई हुई वंदूकों के ऋलावा उन्हें कुछ न मिला। श्वॉग और दा-श्वी ने ऋपने आदिमयों को बंदूकों देकर शासन-कार्यालय को दोड़ाया और उन्हें हिदायत कर दी कि जाकर "गहारों को चुन-चुन कर हटाओ" कमेटी से कहें कि वे जिनलु ग का पता लगाएँ। फिर वे दोनों नेता ज़िला सरकार में कल्लू तसे की इस घटना की सूचना देने गये।

कोई एक इफ्ते बाद नये साल की छुड़ियों के दौरान कल्सू ने अपनी दाढ़ी साफ करवाई, वेहतरीन कपड़े पहने और अपनी पत्नी व बच्चे के साथ होज्बॉग में अपने सम्बन्धी जिनलुंग के यहाँ दिन भर ठहरने के लिए गये। एक जिले-नेता के उसके घर आने से में के ससुर ने बड़ा गर्व अनुभव किया और कल्लू से की उसने खूब आव-भगत की। ंदोपहर का खाना खाने के बाद कल्लू श्रार जिनलुंग पास के कमरे में गये श्रोर वहाँ श्राराम से बातें करने लगे। कल्लू ने जिनलुंग के बाव के बारे में पूछा।

"वैसे तो वह विल्कुल ठीक हो गय। है लेकिन उसका श्रासर यह हुशा कि श्राव मैं कोई काम नहीं कर सकता। शाजकल हम वड़ी मुसीवत में दिन काट रहे हैं।"

''घवराच्यो नहीं, जिनलु'ग ! हमारी जापान-दिरोधी सरकार तुम्हारे परिवार को कभी भूखा न मश्ने देगी।''

"हमें तो वस आसरा ही तुम्हारा है।"

"तुम्हारी कोई भी किटिनाई हो मुक्ते बताने में न किस्मकना। अगर तुम घर पर पड़े-पड़ ऊब गये हो और कुछ करना चाहो तो उछका प्रवंध किया जा सकता है। इमारी ताकत अब बढ़ रही है। जापानियों को कुमितांग से इतना डर नहीं है जितनी कम्युनिस्यं का नाम सुनकर उनकी नानी मरती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि हम उन्हें हरा देंगे। मैं समस्ता हूँ कि अगर तम जैसे व्यक्ति अपने गुरा व योग्यता देश के लिए काम में लाओं तो चीन के इस संघर्ष में तुमसे बहुत मदद मिल सकती है।"

जिनलु ग तो अपनी तारीक सुनकर फूला न समाया। "मुक्त में कौन गुण रखे हैं १" उसने आत्महीनता से यहा। "मेरा तो दिमाग ही स्थिर नहीं रहता है, आज कुछ सोचता हूँ कल कुछ।"

"योग्य व्यक्ति तो आज चैकड़ों मौजूत हैं। पर सवाल यह है कि वे सही रास्ते पर चलते हैं या गलत पर। उनमें से कुछ तो जापानियों के नौकर हो गये हैं उनको गहार जैसा घृष्णित नाम दिया जाता है और यह एक ऐसा कलंक है जो आसानी से नहीं मिटता। कुछ ऐसे हैं जो सत्य पर आरूढ़ हैं और राष्ट्रीय हीरो बन गये हैं। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं जगता खुले दिले से उनका स्वागत करती है।"

इस अंतिम वाक्य ते तो जिनलु'ग के गुद्रगुदी हो गई। वह अञ्छी तरह. भाँप गया कि कल्लू को उसके हो से सम्बन्ध हैं इस बात का पूरा पता है। उसने कई बार चोरों की-सी निगाहें कल्लू पर डालीं मगर जाहिर यही किया मानो वह आम बातचीत कर रहा हो। लेकिन कल्लू भी बातों में कमजोर न था, बातें करते-करते उनकी बहस ने कई रुख पलटे और बातें होती ही गई।

तीसरे पहर जब कल्लू आम-शासन कार्यालय में चला गया तो जिनलु गू काँग पर लेट कर गहन चिंतन में लीन हो गया।

''तुम बहनोई जी से हो वगैरह की सारी बातें साफ-साफ कह दो," मे ने कहा। "अगर साफ-साफ बतला छोगे तो वे कुछ न करेंगे छौर छगर कुछ छिपाया तो फिर राक्ल कुछ छौर ही होगी।

''मुक्ते ग्रब कुछ नहीं कहना है "

"तुम समभते हो वे जानते नहीं ? भला तुम उनसे बच कर कहाँ जाश्रोगे ?"

जिनलुंग को पक्का विश्वास हो गया कि हो-न-हो में ने ही यह बात कल्लू से कही है। लाल-पीली आँखें निकालते हुए वह में की आरे लपका और चीख़ कर बोला, "हाँ वह क्यों न जानते भला, तुम्हारी इस सिड्यल ज़बान ने ही उन्हें बताया है। बन्दर की बची—-आज में तेरी तिबयत दुस्त किये देता हूँ !" उसने भाड़ का हत्था लिया और मारने के लिये उठाया।

मे उसकी श्रोर उँगली उठाते हुए हँस दी। "मारो, लगाश्रो न मेरे— श्रास्तीन के सँपोलिये! मैंने तुम्हें दूध जो पिलाया है, मेरे ही न काटोंगे तो किसके काटोंगे! न जाने तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है! वे जानते तो हैं ही तुम्हारी चालों को वरना हो को गिरफ्तार करने कैसे चले जाते? तुम शायद जानते नहीं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इस करने में कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। तुम्हारी श्रफीम के बारे में तो कल्लू ने मुमसे भी बातें की थीं। जान- बूमकर श्रीर चोरी-छिपे गहारों से साँठ-गाँठ करने के जुम में वे तुम्हें गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन इसके बरखिलाफ वे तुम्हारे साथ रियायत कर रहे हैं श्रीर तुम्हें पकड़ नहीं रहे। श्रव बताश्रो तुम्हें मुम से शिकायत क्या है।

जिनलुंग उन्हीं प्रकोपपूर्ण नज़रों से में को देखता रहा पर उसने भाड़ू की मूठ फेंक दी । मा की गाली देते हुए वह काँग पर जा लेटा । में स्नेहपूर्वक श्रोर खुशी-खुशी उसके पास जा वैठी। "जिनलुंग, कल्लू श्रभी गाँव में ही है उसकी मौजूदगी का फायदा उठाश्रो। उसे सारा किस्सा श्र से लेकर ह तक सुना दो। हालाँकि कोई बहुत बड़ी तो नहीं पर मैं भी एक काडर हूँ श्रोर मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम पर कोई श्रार नहीं श्रायेगी।"

जिनलुंग बड़ी देर तक गौर करता रहा। श्रांत में कुछ द्वेपपूर्ण स्वर में बोला। "मैं उसमें बातचीत तो कर लूँगा पर श्रफीम नहीं दूँगा किसी को।"

"जो तुम्हारे जी में त्राये करो, मेरी बला से ! त्रागर मैं तुम्हारी जगह होती तो मर जाती लेकिन उस जैसे गद्दार से कोई चीज न लेती ! चीनी में कुछ स्त्रात्म-सम्मान तो होगा चाहिए !" ग्रीर कोधातुर हो वह कमरे से बाहर चली गई !

बाद में जब कल्लू वापस त्राया तो जिनलुंग ने उससे कोई एक धरटे तक खुसर-फुसर की। कल्लू प्रमुदित हो उठा। उसने जिनलुंग को त्राश्वासन दिलाया कि उसकी हो से जो साँठ-गाँठ है उस पर ध्यान न दिया जायगा। इस त्राश्वासन से उत्साहित हो जिनलुंग ने त्राफीम की एक छोटी-सी पुड़िया निकाली और उसे दें दी।

"मैं तो ग्रसल में तुम्हारा इन्तजार ही कर रहा था कि तुम ग्राम्रो ग्रौर तुम्हें यह सौंप दूँ। मैं जानता था कि यह मामला ग्रारू से ही गलत है।"

मे जो स्रभी-स्रभी स्रन्दर स्राई थी कल्लू को देख कर मुस्करा दी। जिनलुंग तो स्राखिर चीज़ें समभाने वाले स्रादमी हैं। उन्होंने हो के साथ जाने से साफ इन्कार कर दिया।

"वह इंसान ही क्या जिसमें ऋात्म-सम्मान न हो ?" जिनलुंग ने सद्भावना से कहा। "मैं कोई गद्दार थोड़े ही हूँ। वह तो मुक्ते ऋपना सारा धन देकर भी नहीं खरीद सकता था! जो कोई भी जापानियों का साथ देता है मैं कहता हूँ वह हरामी है साला।"

कल्लू के जाने के कुछ देर पहले उसने में से प्राइवेट तौर पर कहा, "सुनो, वह इस समय दुविधा में पड़ा हुआ है। तुम उसे अब मेरी तरफ करलो। वह बड़ा जोरदार तीरंदाज है, फिर उसमें और भी कई गुए। हैं। उसे समभा-बुभाकर अपने काम में मिल जाने के लिए राजा कर ली। देखना कहीं ऐसा न हो कि वह गहारों के हुथ पड़ जाय।"

में ने वचन दिया वर् भरसक प्रयत्न करेगी। कल्लू श्रपने बीबी-प्रश्चे सहित विदा हो गया।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

नये साल की छुट्टियों के बाकी दिनों में मे ने जिनलु ग की हर सजक सर आंखों पर ली और साथ ही उत्तरों नोकरी करने के लिए अनुरोध भी करती रही। जिस दिन वह काम पर लीटने वाली थी उसकी पिछली रात की साने के पहले उसने जिनलु ग से पृष्ठा, ''तो क्या सोना तुमने उसके बारे में ? अगर तैयार हो तो चलो कल मेरे साथ !"

जिनलु ग काँग पर लेटा लिहाफ हो। दे स्रपना ह्याखरी सिगरेट पी रहा था उसने कोई उत्तर न दिया।

"हम दोनों साथ-साथ काम करके खासी तरवकी कर सकते हैं," वह बोली। "ऋगर हम दोनों चल दिये तो यहाँ पिताजी की कौन देखभाल करेगा ?"

"श्रोह, छोड़ो इसे ! घर पड़े रहकर तुम उन्हें क्या पायदा पहुँचा सकते हो १ फिर इसके अलावा अगर हम दोनों काम करने लगेंगे तो आम-शासन वाले उनकी मदद कर देंगे।

जिनलुंग ने अपना सिगरेट बुफाया, लवादा उतारा और विस्तर में घुस गया। "आधी रात का समय है," उसने टालते हुए कहा। "मेरी श्राँखें फापक रहीं हैं, चलो श्रब सो जायँ। क्या वही मुर्गे की एक टाँग लगा रखी है—कर लेंगे बातचीत बाद में।"

"तुम भी खूब हो ! इतने दिनों से ज्तियाँ चटखाते फिर रहे हो कि अब कोई काम की बात तुम्हारी समभ में ही नहीं आती ! तुम्हारा शुमार किनमें है— मजदूर हो, किसान हो, सिपाही हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो क्या हो तुम १ अगर तुम प्रतिकार ग्रान्दोलन में भर्ती हो जाग्रो तो सुके गर्व हो तुम पर ग्रीर ग्रगर हसी तरह घर में मिक्खयाँ मारते रहोगे तो मुके तुम पर शर्म ग्राने के सिवाय क्या होगा ? ग्रगर तुम यह काहिली ग्रीर निटल्लापन नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती!"

''ऐ ! तुम्हारी नौकरी-नौकरी सुनकर तो कान पक गये ! कैसी नौकरी करवाना चाहती हो तुम सुभासे ?''

"बरसों तुम बन्दूकें घुमाते रहे हो, निपुण बन्दूकधारी हो। मुक्ते तो तुम से ईर्ष्या होती है क्योंकि तुम तो फीज में भर्ती होकर सीधे जाणनियों से लड़ सकते हो।"

ज्योंही जिनलु'ग ने सुना ''फ़ीज में भर्ती हो जाह्यो'' उसके लिए ता वर्तालाप वहीं खतम हो गया। विस्तर में लिपटते हुए उसने छहता से कहा,

"श्चरे बख्शो बाबा ! बा लू फीज में रहना टेढ़ी खीर है— वहाँ कीन टिक सकता है !" में का बोलते-बोलते गला सूख गया पर वह टस-सं-मस न हुन्ना, श्चपनी ही हाँकते हुए बोला. "कुछ भी हो मैं तो इसका कायल हूँ कि 'जैसी चली बयार पीट पुनि तैसी कीजे ।' तुम मेरी चिन्ता न करो।"

में समभ गई कि वह निरा मिट्टी का माधो है। क्रोधावेध में वह खड़ी हो गई। "श्रच्छा, तो जाश्रो करो गदारी, वन जाश्रो विश्वासघाती! उसी के तुम लायक भी हो! खाशो, शरावें पियो, रएडी बाज़ी करो श्रोर जुए खेलो—इज्जत व अन्तः करण को धूल में मिलाते किरो।"

"यह क्या बक रही हो तुम ?" जिनलु ग कोध में चीखा। "कौन है गद्दार १ दूसरे के मुँह पर क्यों कीचड़ उछालती हो ?"

में ने उसकी बात पर कान न दिया। उसने अपना तिकया उस चौड़े काँग के दूसरे सिरे पर रख लिया, लैंप बुक्ता दिया, कपड़े उतारे और अपने लिहाफ में लिपटकर लेट गई। जिनलुंग ने भी क्रोधित होकर अपने लिहाफ की शरण ली।

वे दोनों एक-दूचरे की श्रोर पीठ किये घरटों खामोश लेटे रहे। लेकिन जिनलु'ग से न रहा गया उसने श्रपना तकिया उठकर मे के पास रख लिया। "ऐसा गज़ब न करो । अपन अब भी इसका तसफिया कर सकते है। ऐसे भड़कने की क्या बात है १"

"मैं तुमसे इतनी शराफत के साथ बातें करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें चाहिए कुछ दूरअन्देशी से काम लो। जानती हूँ बा लू सेना में काम करना आसान नहीं है लेकिन तुम वहाँ क्या कुछ नहीं सीख सकते १ सुमे ही देख लो—अभी सुमे काम करते हुए दिन ही के हुए हैं लेकिन में चीज़ों को अब कहीं ज्यादा अच्छी तरह समभती हूँ। मैं खत पढ़ लेती हूँ और जरूरत पड़े तो पुजें लिख सकती हूँ। और तुम इतने बड़े हो गये तुम्हारे लिए अब तक काला अच्हर मैंस बराबर ही है। अगर तुम सेना में भतीं हो जाओ और जी लगाकर पढ़ो तो तुम दिन-ब-दिन सुधरते जाओं गे और कुछ काम के आदमी बन जाओंगे।"

"मुक्ते तो बस यही डर है कि वे मुक्ते कहीं दूर भेज देंगे," जिनलु ग ने विनोद करते हुए कहा। "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।"

"मैं इतनी गम्भीरता से बात रही हूँ और तुम्हें दिल्लगी स्भी है। अगर बाहर जाने ही के तुम खिलाफ हो तो हम कल्लू त्से से कह देंगे कि वह तुम्हें यहीं काउएटी देश-रज्ञक सेना में कहीं रखवा दें।"

जिनलुंग प्रमुदित हो खिलखिला उठा । "फिर तो बढ़िया रहेगा । अगर तुम पहले ही यह बात बता देतीं तो मैं कभी का राजी हो जाता !"

श्चगले दिन जिनलुंग श्रपने पिता से कुछ, कहे-सुने बगैर मे के साथ कल्लू त्से से मिलने ज़िला-सरकार के दफ्तर को चला गया।

### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

जिला-सरकार के दफ्तर में कल्लू बैठा हुन्ना दा-श्वी से हो के मामले पर विचार-विनिमय कर रहा था। उन्हें खबर मिली थी कि जिस दिन हो फरार हुन्ना था उसके दूसरे ही दिन शेंज्या का पटेल शेन भी गायब होगया था। कुछ दिन पहले किसी ने उन दोनों को चोरी-छिपे बातें करते हुए भी देखा था। "श्ररे भाई, चोर-चोर मौसेरे भाई जो ठहरे," दा-श्वी ने कहा। "मुक्ते विश्वास है हो ही उसे फुसलाकर ले भागा होगा।"

कल्लू ने सिर हिला दिया। "जान पड़ता है हो न उसे इघर उघर के किस्से सुना कर डरा दिया होगा और इसीलिए वह भाग गया। उसके जो घर वाले हैं उनके साथ दूसरों का-सा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। बाद में हम उसे समभा-बुभा कर वापस लाने की कोशिश करेंगे।"

डीन चेंग जो काडरटी की कम्युनिस्ट पार्टी का सेकेटरी था वहाँ श्रा पहुँचा श्रीर उसने कल्लू से बातचीत की। उसी के श्रनुसार कल्लू ने दा-श्वी को कुछ निर्देश दिये।

"काडरों को जो काम बाँटे गये थे उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। बापस जात्रो श्रीर श्वाँग को सूचना दो कि श्रपने जिले के काम की फीरन यहाँ श्राकर रिपोर्ट दे। केन्द्रीय गाँव के पटेल श्रब तुम नियुक्त कर दिये गये ....."

\* "ऋरे बाप रे !" दा-श्वी चिल्लाया, "ऋौर देश-रत्तक सेना के ऋगुऋग की हैसियत से जो मेरे कार्य हैं उनका क्या होगा !"

कल्तू पुनर्त्राश्वासन दिलाते हुए सुस्करा दिया। "खुर को उसका अगुत्रा बना दो ग्रौर तुम उसके सहायक बन जाग्रो।

"अञ्छा तो फिर मैं जाने की तैयारी करूँ," दा-श्वी बोला और अपने रीशन की कूपनें लेने के लिए चला गया।

ज्योंही दा-रवी श्राँगन पार कर रहा था कि उसे में दिखाई दी जो बच्चे को गोद में लिये कल्लू के दफ्तर की श्रोर जा रही थी, जिनलुंग श्रपना बिस्तर लिये उसके पीछे जा रहा था। दा-रवी को उसे पुकारने का मौका ही न मिला श्रौर वे फाटक में से श्रहरय हो गये। वह राशन श्राफिस की श्रोर बढ़ा जहाँ पहुँच कर उसने देखा कि वहाँ का क्लार्क एक गोलीयंत्र पर गिनती कर रहा था। वह उसके काम समाप्त करने की प्रतीचा करता रहा उधर उसे कल्लू के मैत्रीपूर्ण वर्तालाप की श्रावाज श्रा रही थी गो क्या बातें हो रही थीं वह उसकी समफ में न श्राई।

उसने मन-ही-मन सोचा श्राखिर यह जिनलु ग श्रव तक क्यों नहीं पकड़ा

गया ? शाखिरकार उसने अपने राशन के कृपन लिये श्रीर ज्योंही श्राँगन में उसने कदम रखा कि मे श्रीर परिवार से जो कल्लू से श्रपना काम करके लौट रहे थे उसकी मुठमेड़ हो गई।

जिनलु ग ने ग्रिभिवादनार्थ मस्तक नवाया ग्रौर स्नेहपूर्वक मुस्करा दिया । "ग्राजकल बहुत व्यस्त हो दा-श्वी ?"

"हाँ .... कहाँ चले १" दा-श्वी असमंजल में पड़ कर हवलाने लगा।

"तब कुछ तय हो गया है, सुभेत काउएटी की देश-रद्धक सेना में जगह मिल गई है।" जिनलुंग श्रपनी पत्नी श्रौर बच्चे को लेकर शांतिपूर्यक कम्याउएड से बाहर हो गया।

दा-रिया बड़े गुस्से में लिपका हुआ कल्लू तो के पास पहुँचा। "यह किस किस्म का चपला कर रखा है तुमने ऐं १ जिनलु ग को भला तुमने कैसे नौकरी देदी जबकि उस पर गृहार होने का शक है १"

कल्लू ने जिनलुंग के सुधर जाने का किस्सा समभाया । सुनकर दा-श्वी कुछ ठएडा पड़ा पर उसे खुशी नाम को न हुई। ग्रीर वैसे ही परेशान वह केन्द्रीय गाँव की ग्रोर चला।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

जब दा-श्वी ने अपनी नई जिम्मेदारियाँ सम्हालीं तो उसका काम पहले से कहीं बढ़ गया। नियमित कामों के अलावा उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया था कि पढ़ाई का काम भी और बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि काम का स्तर सुधर सके। काडरों ने स्थानीय प्रारम्भिक शाला के अध्यापक को निमन्त्रित किया और वह उन्हें फुर्संत के समय पढ़ाने लगा। कुछ दिनों में उन्होंने बहुत प्रगति करली।

एक दिन दा-रवी श्रपने दफ्तर में बैठा श्रखबार पर उज्जली फेर कर पढ़ रहा था कि उसके पिता प्रसन्न व उत्ते जित कमरे में दाखिल हए।

'विद्या, मैंने तुम्हारे लिए दुलहिन तलाश करली। वह श्ये ल्यू में रहती

है ...... नाम है ह्वार । श्रमी कोई श्रठारह वर्ष की है श्रौर बड़ी शालिनी है। विल्कुल तुम्हारे मतेलब की है। तुम्हें ज़रूर पसंद श्रायेगी वह।"

दा-श्वी ने किसी तरह पिता को बैठाया। ''ऐसे ग्रापत-काल में जबिक हमें दो जून भोजन तो नसीव होता नहीं तुम्हें शादी की सुभी है।"

"अरे तू नही जानता," दियेह ने विजय के स्वर में कहा। "वरसों से अपना पेट काट कर जमा कर रहा हूँ इसकी तैयारी में। एक-एक कौड़ी करके मैंने कुछ डालर जमा किये हैं और अब भगवान ने वह दिन दिखाया है। लड़की के घर वाले भी हैं गरीव पर उन्होंने पैसे-वैसे नहीं माँगे। उन्हें तो बस यही सन्तोप है कि तुम वा लू में हो और सचरित्र हो। खैर, इसमें हमारा अधिक स्वर्च नहीं होगा। तुन्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा मैंने सारा प्रबन्ध कर लिया है।"

"पद्ना जानती है वह १%

दियेह के हाथों के तोते उड़ गये। "ग्ररे यह तो मैंने पूछा ही नहीं।— शायद पढ़ी-लिखी नहीं है। पर मैं कहता हूँ कि एक देहाती लड़की को पढ़ने-वढ़ने से क्या सरोकार ?"

"प्रगर पही-लिखी नहीं है तो मुक्ते नहीं चाहिए।"

चृढ़े खादमी ने ज्यांही अपने पुत्र की ब्रोर उँगली उठाई है उसकी वाढ़ी लरज़ने लगी। "तृन इने-गिने दो-चार कीड़े-मकोड़े खींचना क्या सीख लिए हैं अपने ब्रागे किसी को गिगता ही नहीं! मेंने इतनी दोड़-धूप की ब्रौर बड़ी ग्रिएकलों के बाद नेरे लिए इतनी अच्छी लड़की हूँ ही ब्रोर तू है कि मीन-गेण्य गिकाले जाता है। ब्रागर तृगे इस दफा इंकार कर दिया तो क्या ख़बर फिर कभी ऐसा मौका मिले न मिले ?"

"वह पढ़ी-लिखी है नहीं ग्रीर मेरे साथ काम कर नहीं सकेगी" दा-श्वी बुव बुदाया । "मेरे लिए वह ठीक नहीं रहेगी""।"

"इतनी जिद ठीक नहीं नेटा," उसके पिता ने समभाया। "ऐसी आदर्श लड़की जिसमें कोई कमी न हो तुम्हें कहाँ में मिल जायगी? मैं कब में पैर लटकाए नेटा हूँ और तुम नीस से ऊपर हो गये हो। में चाहता हूँ मेरी आँखें मुँदने के पहले ही अगर तुम ग्रपना घर नसा लो तो अच्छा है। अगर तुम ज्यादा दिन लगाश्रोगे तो शायद मैं तुम्हारा ब्याह देखने के लिए जिंदा न रहें....।" बढ़े ग्रादमी का गला भर श्राया।

दा-रवी भी द्रवित हो उठा और पिता के प्रति आभारी अनुभव कर उसने और विरोध न किया ।

उसे किसी काम से दूसरे कमरे में बुला लिया गया जहाँ उसे काफी देर हो गई। श्रीर जब वह लौट कर श्राया तो उसके पिता जा चुके थे।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

१८ मार्च, १६४० को दा-श्वी का भाई रू कल्लू त्से के पास से एक ख़त लेकर आया जिसमें उसे आदेश दिया गया था कि वह फौरन घर पहुँच जाय और कल्लू भी उन्हें वहीं मिलेगा। दा-श्वी ने दफ्तर का सारा काम-काज ठीक किया, पिस्तील अपनी कमर में लटकाई, कागजों की फाइल ली और भाई के साथ न्चल दिया। रास्ते में रू दा-श्वी की ओर घूरता हुआ नाचता गाता रहा:

ह्योदा-सा एक आदमी दहेली पर बैठा था, पत्नी की चाह में रोता-तड़पता था। पूछा किसी ने तुमे दुलहन क्यों चाहिये? बोला जलाये दिया और बात करे वह, दिया बुमाने और सोये साथ मेरे वह।

"त् इतना चुरग क्यों रहा है रे ?" दा-श्वी ने गुर्शकर पूछा । रू ने शरारत से उसका मुँह चिढा दिया।

जब वे घर पहुँचे तो उन्होंने दरवाजे में लाल बत्तियाँ लटकी हुई देखीं श्रौर प्रवेश-द्वार के दोनों श्रोर लाल कागज की पिट्टियों पर 'चिरजीवो' श्रादि बाक्य लिखे हुए देखे। श्राँगन में मित्रगण बैठे चाय बना रहे थे श्रौर भँपती हुई टिकियाँ पका रहे थे। चारों श्रोर कोलाहल मचा था।

दियेह प्रमुदित व प्रफुल्लित बाहर आया। "हम व्रम्हारी ही राह देख रहे हैं। चलो चलकर अपना नया कमरा तो देखो।" उसने अपने पुत्र को घर में घसीटा।

छोटे कम्पाउएड के पश्चिमी सिरे पर जहाँ खेती-बाड़ी के श्रीजारों का एक सकरा-सा भएडार था वहाँ से हल, बक्खर, खुरपी श्रादि उठाकर उसे बिल्कुल साफ कर दिया गया था। नये बनवाये हुए काँग पर माँगी हुई चहर बिछी थी। तिक्यों की जोड़ी के श्रालावा दो तह किये हुए लिहाफ रखे थे। दीवार को एक बहुत बड़े श्राल्य जिससे ताल्पर्य है सुख-समृद्धि श्रीर प्राचीन काल की एक सुन्दर लड़की के चित्र से सजाया गया था। कमरे के मध्य में एक मेज श्रीर दो कुर्सियाँ बिछी थीं। सुगन्धित चाँदी के वर्क की बनी हुई दो बित्तयाँ श्रीर दो लाल बित्तयाँ मेज के बीच में रखी थीं। जिनमें पहली देवताश्रों को धन-दान देने के लिए जलाई जाने वाली थी।

"देख रहे हो तुम," बूढ़े श्रादमी ने गर्व से कहा, "कुछ मैंने अपना लगाया कुछ इधर-उधर से माँगा श्रीर हर एक चीज ठीक ढंग से जम गई।"

"कल्लू भैया कहाँ हैं १" दा-श्वी ने उत्ते जिन हो पूछा। "शादी करने के पहले ग्रपने श्रफसरों से भी तो इजाज़त लेनी है।"

"चल जरा दम मार ले !" पिता ने खुशी-खुशी उससे कहा। "तेरे भैया ने तो कभी की इजाज़त दे दी है !"

मित्रों व कुटुम्बियों की एक टोली नाचती-गाती श्रन्दर घुस श्राई, "नया दुल्हा देखे नया कमरा!"

बूढ़े ने दा-श्वी को पकड़ा और खींचकर काँग पर जा बैठाया और शादी की खुशियाँ मनाने वालों ने कुछ बांसुरी-वाद्यकों के साथ मिलकर नाचते-गाते कमरे का चक्कर लगाया और फिर बाहर निकल गये।

"दा-श्वी," उसके पिता ने सन्दूकची में से नये कपड़ों की गठरी निकालते हुए कहा, "इन्हें पहन लो। तुम्हारी शादी की पालकी अभी आती होगी, उसमें बैठकर तुम्हें दुलहन को लेने जाना पड़ेगा।"

कपड़ों में एक लम्बा काला लबादा श्रीर नीला रुई भरा पाजामा — दोनों मशीन पर सिले हुए कपड़े थे।—श्रीर साथ में पहियाँ भी थीं .....

"इन्हें पहनकर मैं न जाने कैसा लगूँगा १" दा-श्वी ने विरोध किया।

"में नहीं पहनता !"

"पहनकर तो देखों बंटे।" पिता ने उसे फुसलाया।

श्रीर कुछ लोगों ने श्राकर दा-श्नी के कपड़े बदलवाये श्रीर वह क्या बड़बड़ा रहा है इस पर जरा श्यान न दिया। पिछे खड़े होकर उन्होंने श्रपनी, दस्तकारी देखी। पाजामा जरूरत से ज्यादा लम्बा था श्रीर लबादा जो टखनों तक श्राना चाहिए था घुटनों तक ही श्राकर रह गया। रूने एक चमकदार काली टोपी जिसके ऊपर लाल मोती जैसा बटन टॅका हुशा था श्रपने माई को श्रोढ़ा दी। वह भी बहुत छोटी थी श्रीर उसके बालों के ऊपर तक ही श्रा सकी।

"क्या कहने हैं ! वाह वाह !" बूढ़े श्रादमी ने पूरी सन्तुष्टि से कहा । "श्रव तो तुम पूरे दूल्हा लग रहे हो !"

दा-रियो ने उद्विष्न हो अपने आपको जाँचा। फिर उसने टोपी एक ओर फेंक दी और कपड़े उतारने लगा। "ये तो बन्दरों का पहनावा है। मैं नहीं पहनता इन्हें।" उसने हढ़ता से कहा।

दियेह ने बेटे के हाथ पकड़ लिये। "उतारो नहीं उन्हें!" उसने श्रामह किया।

"इन्हें माँगने में मुक्ते बड़ी दुश्वारी हुई है! इन्हें न पहनोगे तो पहनोगे क्या १"

"में वा लू का काडर हूँ," दा-श्वी बड़बड़ाया। "ऐसे बेढंगे कपड़े कैसे पहन लूँ १"

लोगों ने फ़हक़ है लगाये और उसे आश्वासन दिलाया कि वैसी परिस्थिति में वे बिल्कुल ठीक हैं। उसके भाई ने टोपी फिर उसके सिर पर लाकर मढ़ दी। दा-रवी ने अपने पिता की ओर निगाह डाली जो थका हुआ, हाँप रहा था और उसकी भवों से पसीना टफ्क रहा था। उसने अनेच्छा से कपड़े तो पहन लिये पर पिस्तील अलग करने को वह सहमत न हुआ।

"ग्ररे पर शादी करते वक्त पिस्तील की क्या जरूरत ?" उन्होंने उसे छेड़ा।

"हमारे यहाँ तो हुक्म है कि न बन्दूक श्रादमी को छोड़े श्रोर न श्रादमी

बद्क फो," दा-श्वी ने दृढ़ता से कहा। किसी भी तरह वह न माना।

बहस जारी थी कि कल्लू त्से या पहुँचा उसने खुले दिल से बूढ़े आदमी को मुबारकबाद दी।

दा-श्वी ने तपाक के साथ उसका स्वागत किया। "कल्लू भैया," उसने स्य्रॉ-सा होकर कहा, "देख रहे हो वे लोग क्या कर रहे हैं मेरा?"

कल्लू इँसते-इँसते लोट-पोट हो गया। "क्यों क्या बुराई है इसमें, दूल्हा मियाँ।"

"लो भई, इन्हीं समधी का इन्तजार था आस्रो शुरू करें सब कुछ," दियेह ने प्रफुल्लित हो कहा।

कल्लू ने दियेह को एक श्रोर ले जाकर कहा, "मुक्ते श्रमी-श्रमी पता चला है कि पश्चिम में शत्रु बहुत श्रागे बढ़ा चला श्रा रहा है," वह फुफफुसाया। "मुक्ते छापेमारों को लेकर वहाँ पहुँच जाना है ताकि मुरत्ता के लिए मोर्चे तैयार कर सकूँ। श्राप लोग करिये श्रपना काम में जरा देर बाद में श्राऊँगा।"

दा-श्वी ने उनकी बातें सुन लीं ऋौर विचलित हो पृछा, "क्या मैं भी चल सकता हैं ?"

कल्लू हॅसने लगा। "नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। खुर तुम्हारा काम सम्हाल लेगा। तम तो श्रापने व्याह में ध्यान लगाश्रो।"

खुर की टिंगनी बूढ़ी मा जो अपने मड़े हुए वालों में एक लाल फूल लगाये थी दूलहा के साथ डुल्हिन को लेने के लिए जाने वाली थी। अपने छोटे बँधे हुए पैरों से आहिस्ता-आहिस्ता सरक कर दा-रवी के पास पहुँची।

"चलो, पालकी में चल कर बैठो" वह बोली। "बल हो गया।"

दा-श्वी के चेहरे की रंगत उड़ गई। "तो क्या मुक्ते पालकी में भी बैठना पड़ेगा ?"

"तो क्या तुम समके थे पैदल चलगा पड़ेगा ?"ऋद महिला हँस पड़ी । "मेरे पास यहाँ एक घोड़ा है," कल्लू ने भट कह दिया। "तुम उस पर सवार हो कर जा सकते हो, बाद में मुक्ते लोटा देना। मैं फिलहाल किसी की साइकल माँग लूँगा।" "यह ठीक है" एक पड़ौसी ने सहमित प्रकट की। "बा लू वाला घोड़े पर ज्यादा जँचेगा।"

श्रीर घोड़ा दूल्हा के लिए रख लिया गया । बूढ़ी महिला ने कुछ हिदायतें दा-श्वी को दीं श्रीर श्रकेलीं ही उस सुन्दर पालकी में जा बैठी श्रीर दा-श्वी उस कहावर शेन घोड़े पर सवार हो गया । ढमाढम बाजे बजाने वाले बरात के श्रागे-श्रागे थे श्रीर बरात श्ये ल्यू गांव की श्रीर रवाना हुई जहाँ दुलहन दूल्हा की प्रतीचा कर रही थी।

### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

श्रुपने धीरे-धीरे चलते हुए घोड़े पर भूमते हुए दा-श्वी ने दिल में सोचा—है यह बड़ी मज़ेवार चीज़। कल मेरे मित्तिष्क में कहीं ख्याल तक नथा श्रीर श्राज में ब्याह रचाने जा रहा हूँ। हवार " न जाने कैसी लड़की—होगी वह १ क्या मे ही की-सी श्रुच्छी, सुशील श्रीर नेक्यस्त है १ श्रुजी चलो भी, जब श्रोखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर १ ख़ैर, मैं उसे पढ़ा-लिखा दूँगा श्रीर प्रतिकार-श्रांदोलन में शामिल कर लूँगा " ।

वे बाँध को पार करके नीचे उतरे श्रीर भील के किनारे उत्तर की श्रीर बढ़े। बैंड वाले, फूलों से टँकी हुई पालकी, कदावर रोन घोड़े पर सवार दा-श्वी, पीछे कुछ मेहमान नीचे लटकते हुए हुनों के नीचे को बिटया में धीरे-धीरे चले जा रहे थे। वेद हुनों ने बाँध पर सायबान बना रखा या श्रीर श्रपनी ताज़ी, हरी परदार शाखों से वे पानी की सतह को चूम रही थीं। दूर कहीं भील में एक नैया पानी की लहरों में डममगा रही थी जिसमें से किसी नवयुवक के गीत गाने की मंद ध्विन सुनाई दे रही थी। लगता था गीत मँवरे के श्राने पर पुष्प की हृदय-धड़कन व पुष्प के फलने-फूलने के बारे में था।

कुछ ही देर में वे श्ये ल्यू गाँव में पहुँच गए। वसंत के इस सुहावने दिन से मोहित हो दा-श्वी ऊँघने लगा और अपनी शादी पर विचार करने लगा। बिना किसी कारण ही वह हँसने लगा। ज्योंही वे बड़ी गली में दाखिल हुए गोलियाँ चलने की आवाजें गूँ जी। देहातियों में मगदड़ मच गई और बराती एकदम सकते में आ गये। गली के दूसरे सिरे पर पीली वर्दियाँ पहने जापानी सैनिक गोलियाँ बरसाते हुए चले आ देहे थे। दा-श्वी ने बिजली की-सी फ़तों के साथ अपना घोड़ा धुमाया और ताबड़तोड़ भागा। घोड़ा दौड़ाता हुआ वह गाँव के सिरे पर आया और जापानियों के एक दूसरे डोले में से गुजरता हुआ भागा, जापानी बड़े जोर-शोर से चीख़ रहे थे। हवा पर सवार घोड़े के पीछे उन्होंने अपनी बन्दूकों के दहाने फेर दिये लेकिन उनकी सारी गोलियाँ कॅटपटाँग पड़ीं। अपने शेन घोड़े की पसीने में तर गर्दन पर भुके हुए दा-श्वी ने अपनी पिस्तौल निकाली और उनकी गोलियों का जवाब दिया। जापानी अपनी जान बचाने इधर-उधर भागे। और जब तक वे सम्हलें तब तक तो दा-श्वी कहीं दूर निकल गया। जापानियों ने उसका पीछा किया लेकिन पैदल कहाँ तक भागते वह तो घोड़े पर उनसे कहीं आगे किनकल गया था। उनका शिकार धूल उड़ाता हुआ, रास्ता धु धला बनाता हुआ बाँघ के ऊपर पहुँच गया।

उस दिन जापानियों ने श्रापनी गीदड़ भभकी बाले श्राक्रमण से छापेमारों को पश्चिम तक पीछे हटा दिया था श्रीर सीधे श्ये ल्यू गाँव में घुस श्राये थे। वहाँ उन्होंने खुल कर खूँ रेज़ी श्रीर लूट-मार मचाई। जब उन्हें पता चला कि कोई शादी होने वाली है तो उन्होंने दुलहन को जा पकड़ा। पहले तो जापानी पल्टन के लीडर ई नो ने उसके साथ बलात्कार किया श्रीर फिर ग्रानेक श्रन्य जापानियों ने भी ....।

प्रभात के भुटपुटे में एक लुटी-पिटी, कीचड़ में लथ-पथ नवयुवती घिसटती हुई एक कुएँ की श्रोर बढ़ी। कुछ च्राग् तक वह बिलाख-बिलाख कर रोई श्रीर फिर सिर के बल धड़ाम से कुएँ में कूद पड़ी। यह श्रभागी ध्वार थी जो मुकाबले के युद्ध की एक श्रीर भेंट बनी।

### : 4:

## बाज के पंखों वाला बेड़ा--१६४०-४१

वा विवाह के इस भयंकर व विनाशकारी परिणाम के संताप कि दा-श्वी के पिता का दिल बैठ गया। महीनों से उसने पलंग न छोड़ा। कुछ जापानियों ने वह चमकीली पालकी जिसमें खुर की मा सवार थी यह समभते हुए कि उसमें दुलहन बैठी होगी रोक ली। जब एक नाटी-सी, भुरियों दार चहरे वाली बुढ़िया उसमें से निकली तो जापानियों ने कालें वजा-वजा कर टहाक मारें खीर फिर अपनी बन्दूकों के कुन्दों के क्र्र प्रहारों से उसकी हड्डीं-परिणायाँ तोड़ दीं।

उसी दिन जापानियों ने श्ये ल्यू गाँव पर कब्जा कर लिया । उन्होंने गाँव के प्राचीन दुर्ग की मरम्मत की श्रोर वहाँ श्रपने सैनिक तथा कटपुतली सैनिकों को तैनात कर दिया । पास-पड़ौस के देहातों पर उन्होंने कई बार धाने बोले श्रौर दा-श्वी व खुर की श्रगुश्राई में छापेमारों से उनकी बार-बार कड़पें हुई । श्रन्त में एक बहुत ही निर्ण्यान्मक मुठभेड़ में छापेमारों ने जापानियों को बुरी तरह पराद्व कर दिखा । दुर्ग की सुरक्षा के लिए ग्वो बी कमान में कुछ कटपुतली फीज छोड़ कर व शहर की श्रोर माग गये । श्रोर उसके बाद न तो ग्वो श्रीर उसके सैनिकों को साहस हुश्रा कि छापेमारों से लड़कर उन्हें श्रातंकित कर सकें श्रीर न ही छापेमार उन कटपुतलों से दुर्ग को छीन सके ।

१० श्रक्तृतर, १६४० को कम्युनिस्ट पार्टी ने 'हुइरा दसवाँ राजनीतिक कार्यक्रम' लाग् किया। कल्लू त्से ने कार्यक्रम को एक प्रति भृतपूर्व पटेल रोन को भिजवा दी जो श्रभी तक जापानियों द्वारा कब्जे में किये गये शहर में रह रहा था। साथ ही उसने एक पत्र भी नत्थी कर दिया जिसमें शेन को श्रपने गाँव रोंच्या वापस श्राने का निमन्त्रण दिया गया था। शेन शहर में रुपया पानी की तरह यहा रहा था श्रोर घर लोटने के लिए उद्विग्न था। कार्यक्रम पर रोन ने कई दिन तक ख्व रोच-िचार किया श्रोर उसने देखा कि कार्यक्रम में तमाम वर्गों यहाँ तक कि सामान्त वर्ग में भी एकज्दता के लिए एक स्पष्ट व्यवहारिक श्राधार

स्थापित किया है। जापानियों ग्रीर गृहारों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे की भी उसमें योजना थी। उसे महसुस हुआ कि उसने व्यर्थ ही घर छोड़ा ग्रीर ग्रव बेकार ही शहर में समय नष्ट कर रहा है। उसने यह भी मुना कि दूसरे जागीरदार जो ग्रयने गाँथों को दायस चले गये थे उनके साथ किसी प्रकार का ग्रत्याचार गई। किया गया था। उसे ग्रापनी मूर्चता का भान हुआ। ग्रीर उसने ग्रपना विस्तर-बोरिया बाँध कर गोंज्या की राह ली।

दा-श्वी पार्टी की नीति का ग्रध्ययन कर रहा था। जब उसे पता चला कि शेन वापस व्या गया है तो वह उससे मिलने गया श्रीर उसे उसने चेयरमेन माश्रो के बुनियादी विद्धान्त समभाये।

उसी दिन में गरम क्यंड़ लेंगे ख्रीर वच्चे की ख्रपने ससुर के पास छोड़ने के लिये घर जा रही थी। वच्चे का हाल ही में दृष्ठ छुटा था ख्रीर ख्रच उसे भी निरन्तर देखभाल दरकार न थी। केन्द्रीय गाँव से गुजरते हुए वह दा-श्वी के दफ्तर में क्की। जब उसे मालूभ हुखा कि यह शेन से मिलने गया है तो वह एक शान्त कमरे में बैठ गई ख्रीर उसकी प्रतीद्धा करने लगी। कुछ ही देर में वह त्योरियाँ चढ़ाये दफ्तर को लौटा।

' "क्यों क्या बात हुई ?" में ने मुस्कराते हुए पूछा। "क्या तुम्हारे काम में कुछ गड़कड़ हो गई ?" दा-श्वी ने साँस ली ग्रीर श्रपना फीला ख्टी में टाँग दिया पर बोला कुछ नहीं। "मैंने सुना तुम शेन के यहाँ गये थे," में ने कहा। "क्या उसने तुम्हें नाराज़ कर दिया ?"

"शेन ने वापस आकर देखा कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई कष्ट नहीं पहुँचा है। वह बहुत खुश है और उसे हमसे कोई शिकायत नहीं है।"

"तो फिर तुम्हें कौन-सो चीज परेशान किये है ?"

दाश्वी सन्तम हो शांत रहा।

उसकी पीड़ा की कल्पना में न कर सकी। "हम बरसों से साथ-साथ काम करते आ रहे हैं। मैं कोई अजनबी तो हूँ नहीं—मुफे क्यों नहीं बताते," उसने आग्रह किया। दा-श्वी ने उसकी त्र्योर देखा। "शादी का भगड़ा है मे," उसके मुँह से निकला।

"तुम तो श्रभी जवान हो," में ने विनम्रता से कहा। "क्या तुम्हें डर है श्रव तुन्हें श्रपना 'साथी' नहीं मिल सकेगा ? यह तो कोई चिन्ता की बात नहीं।"

"यही तो सब कुछ नहीं! मैं तो उम्र भर भी कुँ वारा रहूँ तो कोई गर्म नहीं ...... लेकिन पिता नहीं मानते—उन्हें और कुछ स्भता ही नहीं है। ..... जब वह बेचारी लड़की मर गई तो वह बीमार पड़ गये और उनका दिमाग खराब हो गया। अब तो खैर उनकी हालत कुछ बेहतर है लेकिन जब कभी उनसे मैं मिलता हूँ वह रो पड़ते हैं और कहते हैं ...... और कहते हैं ...... दा-श्वी का गला रुंध गया।

"कहते क्या हैं वह ? पूरी बात कहो यह क्या कि आधी बात कही और आधी निंगल गये !"

"श्ररे कहते क्या हैं, कहते हैं जमाना बड़ा जालिम है। पहले उन्होंने, चाहा था तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता करें श्रीर समफे थे कि बस हो गया। किसे खबर थी कि उनकी तमन्नात्रों की किश्ती किनारे श्राकर डूब जायगी। फिर जब ह्वार हमारी देहलीज तक श्रा गई तो वह सुसीवत श्रा खड़ी हुई। " यह बस वही कहे जाते हैं श्रीर वह दुर्घटना उसका कलेजा खाये जाती है। कभीन कभी वह श्रचानक चीख पड़ते हैं " सफे डर है श्रव वे ज्यादा नहीं जियेंगे।"

में ने बच्चे की श्रोर से विमुख श्रपने वाल किरोदते हुए उसकी श्रोर घूरा । उसे दा-श्वी से कितनी सहानुभृति थी इसका वह स्वयं वर्णन न कर सकती थी। दा-श्वी के प्रति सहानुभृति श्रीर दिलजोई की भावना में वह ऐसी द्भव गई कि दा-श्वी का प्रश्न भी न सुन सकी गो उसे ख्याल था कि उसने कोई प्रश्न पूछा है।

वह लज्जा से भुक गई श्रौर लड़खड़ाते स्वर में बोली, "क्या कहा तुमने १……काउएटी सरकार बहुत जल्दी चुनाव करने जा रही है • • • • श्रौर मैं तुन्हें उसी की सूचना देने श्राई थी । • • • • •

पिछुली मुलाकात के बाद से वे क्या-क्या करते रहे इस पर उन्होंने

बातचीत की, फिर में ने एक पुटलिया खोली और उसमें से कपड़े का एक जोड़ी जुता निकला।

"तुम्हें इतनी दौड-धूप करनी पड़ती है—मुँह पर से तुम्हारे जूते ऐसे फट गये हैं जैसे शेर ने मुँह खोल लिया हो—यह तो बड़ी शर्म की बात है।" उँसने सख्ती से कहा। "मुभे तुम्हारे पैर नाप का मालूम न था। " इन्हें जरा पहन कर देखो ठीक श्राते हैं या नहीं।"

दा-रवी ने नया जूता पैर में डाला और प्रसन्न हो मे की ओर निहारा। "बड़े सुन्दर हैं ये……विल्कुल ठीक ऋषि । तुम भी ऐसी ही……"

मे की आँखें डंबाडवा गई और अन्तर में तीव वेदना हुई। "इस तरह की बातें न करो—यह कोई बड़ी बात नहीं," उसने व्यथित हृदय से कहा। "आइन्दा कभी कोई कपड़ा फट जाय और रफ़् वगैरह करवाना हो तो मुक्ते दे दिया करना, मैं उसे ठीक कर दूँगी।"

संध्या के धु धलके में में ने बच्चे को लेकर घर की राह ली।

741



'सीमान्त प्रदेश' में — जो लाखों की जनसंख्या के कई प्रान्तों का संयुक्त प्रदेश था सर्वत्र निर्वाचन हुए । शहरों पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था, कुछ बड़े-बड़े तिजारती करने भी उन्होंने हड़प कर लिये थे श्रौर दिन के समय यातायात के सारे साधनों पर वे ही नियन्त्रण करते थे। पर रात्रि के समय वे यदा-कदा ही निकलते थे। जापानियों की कठपुतली फीज के सैनिकों ने कई गाँचों पर श्रधिकार जमा रखा था। लेकिन बहुसंख्यक लोग जिन्हें निरन्तर जापानियों श्रौर उनकी कठपुतलियों के हमलों व श्रत्याचारों का शिकार होना पड़ता था धीरे-धीरे श्रधिकाधिक शिकाशाली प्रतिकार श्रान्दोलन का निर्माण कर रहे थे श्रौर इस प्रकार कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक जनवादी सरकार की नींव रख रहे थे।

चुनावों में प्रत्येक व्यक्ति श्रीर वर्ग ने वोट दिया। यहाँ तक कि रोन जैसे जागीरदार को भी वोट देने की श्रनुमित दे दी गई थी। लोगों ने जिसे चाहा उसे चुना। खरकार के सभी स्तरों पर गाँव से लेकर जिले तक, काउएटी तक प्रशासन ग्राफ्सर बिल्क सं!मान्त प्रदेश के सर्वे च्च सदस्य ग्रियकारी भी तभी चुन लिये गये। केवल एक ही रोक थी और वह यह कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शासन के सिर्फ एक तिहाई भाग के लिये ही चुनाय लड़ सकते थे।

कल्लू तसे का उपटी सरकार का रादस्य निर्वाचित हुआ। में जिला-स्त्री संस्था की अध्यक्त चुनी गई। दा-एवी जिला-देश-रखक सेना का, जो पहले छांपेमारों का संगठन थी पर अब कुलवक्ती सेना की हुकड़ी की हैरियत से काम करने वाली थी, नेता चुन लिया गया। जिले के ही सैकड़ों किसान उसके सदस्य थं। सेना के सदस्य अपने खेतों पर काम करते रहे लेकिन बन्तूकों उनके पहलू में रहीं और आवाज देते ही चलने को तैयार रहे।

जिला-देश-रच्यक सेना के नेता की है लियत से दा-श्वी की जिम्मेदारियों का चेत्र भी बढ़ गया ग्रीर वह पहले से कहीं ग्रधिक व्यस्त रहने लगा। १६४१ की वसन्त में उसे एक ऐसी समस्या पेश आई जिछका पूर्व उदाहरण छापेमारी के ग्रपने तलुरवे में उसे कभी न हुआ था। जिले के ग्रन्तर्गत ग्रोर प्रदेशों के ग्रातिक वर्गांग भील ग्राती थी जिसके सामने के किनारे पर लेक हार्वर नामक किला स्थित था। जापानी रैंनिक छोटी-छोटी वाप्प-नावें ग्रास-पास ग्राने-जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। किसी भी मल्लुए को जो उन्हें दीख पड़ता वे पकड़ लेते ग्रोर उसका ग्रसवाब छीन लेते, किसानों के माल होने वाली नावों का माल हथिया लेते ग्रीर घरेलू बत्तकों के गिरोह छीन लिया करते थे—ग्रीर उनकी लूट-खर्इट इस हद तक बढ़ गई कि भील में होने वाला सारा व्यापार लगभग उप पड़ गया।

दा-श्वी ने देश-रक्तक सेना के सदस्यों श्रीर देहातियों की एक बैठक बुलाई जिसमें वाष्प-नावों पर क्या कार्यवाही की जाय इस पर बहस की गई। उसके भाई रू ने जो श्रव सोलह साल का था श्रीर देश-रक्तक सेना का सदस्य था, जब यह सुना कि एक वाष्प-नाव पर श्राक्रमण की योजना बन रही है तो उत्तें जित हो दाँत पीसने लगा।

उसे ग्राक्रमात एक बात सूक्ती। "मैया मुक्ते एक बड़ी ग्राच्छी बात

स्भी है !" वह चीख उठा।

"यह बैठक है---भाई-वाई क्या लगाया है ?" दा-श्वी ने सख्ती से कहा। सब हॅस दिये।

रू की बोलती बन्द हो गई पर वह ग्रड़ा रहा। "श्रगर मैं ग्रापको भाई नहीं कह सकता, तो कहता हूँ—ग्रध्यत्त महोदय, मैं एक सुभाव पेश करना चाहता हूँ। """

"श्रच्छा, चलो तुम्हारा सुभाव भी सुनें पर देखो याद रखना यह एक गम्भीर बैठक है तुम हँसी-ठड़ा न कर बैठो।"

"जी, मैं हॅंसी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ," रू ने कोधित हो कहा। "मेरा ख्याल है कि हमारे पास एक नली की बन्दूकें हैं— अगर हम जहाज के जापानियों पर पहली बारी में ही जोरदार हमला न कर सके तो दिक्कत में फेंस जायेंगे। हमें चाहिए उनके बहुत ही निकट पहुँच जायें और शिकारी बन्दूकों से उन्हें फोड़ दें बस फिर ये सब साले टीक हो जायेंगे!—यही है मेरा सुफाव!"

"ख्याल तो समक्त में आने वाला है," देश-रक्त के एक सदस्य ने सहमति प्रकट की।

"मैं समकता हूँ कि ग्रगर हम बीस-पचीस बन्दूकें इस्तेमाल करें ग्रौर उन सब को एक साथ छोड़ दें तो उनमें से हर एक का सफाया हो सकता है," जोव नामक एक महुए ने कहा।

"मेरी तो समभ में आई नहीं यह बात," कुदाक ने संशक हो कहा। "अपनी पुरानी बन्द्कों से अक्सर गलत निशाना लग जाता है"""

दा-श्वी ने एक मिनट सोच कर कहा, "ख्याल तो बुरा नहीं। हम क्यों न इसे भी कर देखें पर साथ ही अपनी पिस्तीलें और रायफलें भी इस्तेमाल करें।"

त्राक्रमण्-सम्बन्धी विवरण् पर बहस हुई ग्रौर बैठक बर्खास्त हो गई।

यह तय पाया कि उसी दिन तीसरे पहर को जब शतु की वाष्य-नाव लेकहार्बर को लौट रही हो हमला कर दिया जाय। लोग बीस छोटी नावों में, जो पहले आमतौर पर कलहंस और राजहंस का शिकार करने के काम आती थीं बैठकर चल पड़े। दो-एक ही फेर में हल्की किश्तयाँ पानी की सतह को पार कर गई, लोगों की पतयारें इस तेजी और रागा मकता के साथ चल रही थीं मानो ऊपर उड़ते हुए बाज के फड़फड़ाते पंख। नावें शीव ही कहावर नरक़रों के कुरमुरों से होकर किनारे के उथले भाग में पहुँच गई, । पुरक्वेंतों के बच्च निरर्थक न थे बल्कि चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाने के लिए उगाये गये थे और भील के उथले भाग का अधिकांश भाग उनसे दँका हुआ था। बच्च नहरों को काटते हुए सुन्दरता के साथ लगाये गये थे। उन लहरों में चलती हुई नावें भील से बिल्कुल न दिखाई देती थीं। प्रत्येक नाव में दो शिकारी क्वूकें गरी हुई और तैयार रखीं थी। इन पुरानी शिकारी क्वूकों में न घोड़े थे न और इस्तु, इसलिए उनमें कामचलाऊ चीज़ें लगा ली थीं ताकि मुलगाने में आसानी हो। लोग निस्तव्ध हो वाष्य-नाव की राह देखने लगे।

दिन द्भव रहा था जब वाष्य-नाव की सीटी की कर्कश ध्वनि ने पश्चिम से अपनी स्नामद का एलान किया।

"वह आ रही है," दा-श्वी ने कहा । "तैयार हो जास्रो !"

ज्योही वाष्प-नाव दृष्टिगोचर हुई लोगों ने ऋपनी बन्तूकें साधीं श्रीर नाव के पीछे उसी तेजी से उन्हें हिलाते रहे जितनी तेजी से नाव चल रही थी......थी.....पचास.......बीस गज़ दूर.......शौर फिर बिल्कल सामने।

"चलात्रो गोली !" दा-श्वी चीला ।

विजली की-सी गर्जन के साथ चालीस बन्तूके एक ताल से गरज उठीं। जिन्होंने धुँए का ऐसा काला बादल बनाया कि हर एक चीज अन्धकार में हुच गई। लेकिन इंजन के चलने की गड़गड़ाहट अब भी साफ सुनाई दे रही थी।

"यह भी अजीव बात है," रू बोला। "मेरी तो समक्त में नहीं आ रहा है यह। अगर जापानी मरे नहीं हैं तो वे हमारी गोलियाँ क्यों नहीं लौडाते वा फिर भाग क्यों नहीं जाते ?"

"खामोश रहो," दा-श्वी फुसफुसाया । "देखो ।" ज्योंही धुएँ का पर्दा उठा उन्होंने एक छोटी-सी नाव को जो स्रव भी उनके मुकाबिल थी चक्कर खाते हुए देखा लेकिन जानानियों में से एक का पता न चला।

"मैं जाकर देखता हूँ," मछूए जोव ने कहा।

कमर में एक छुरा दश्राए वह भील में कूद पड़ा और पानी के अन्दर ही अन्दर तैरता हुआ जहाज की ओर बढ़ा। ठीक उसी वक्त उसके चक्कर रक गए और वह लेकहार्बर की दिशा में बढ़ने लगा। दुवेल मह्युए ने जहाज के ऊपरी भाग को कसकर पकड़ लिया और आस-पास नजरें दोड़ाई —सामने एक जापानी भुके हुए देश-रक्षक सेना की दिशा में ही निशाना लगा रहा था!

जोव ने अपने को पानी से निकाल कर ऊपर कर लिया और बिल्ली की-सी उछल की भाँति वह जहाज के डेक पर जा कृदा और जाकर, जापानी की पीठ में अपना छुरा भोंक दिया। एक और जोर से भोंका और जापानी वहीं ढेर हो गया।

जोव ने ग्रव जो देखा तो कोई एक दर्जन जापानियों की लाशें दिखाई दिंग जिनके गोश्त के बड़े-बड़े लोथड़े शिकारी बन्दूकों के एक साथ चलने से उधड़ कर गिर पड़े थे। वह एंजिन पर पहुँचा ग्रौर उसे रोकने के तमाम पुजों को खींचने ग्रौर धकेलने के बाद भी ग्रसफल रहने पर उसने देश-रक्षक सेना के लोगों को जो ग्रपनी छोटी नावों को खे रहे थे पुकारा, "जल्दी करो! यह मफते दकता ही नहीं। ग्राग्रो इसे जाने न दें।"

देश-रत्त्क सेना के त्रादिमयों ने ग्रपनी पूरी ताकत से नावें लेकर वाष्य-नाव का पीछा किया लेकिन उनका श्रन्तर धीरे-धीरे बढ़ता गया। जोव घनराहट में ब्रेकों को खींचता रहा पर सब वेकार। वह खड़ा हो गया श्रीर श्रपने दोनों हाथ इस प्रकार हवा में धुमाने लगा मानो उस हवा में वह कश्तियों को श्रपने करीब खींच ही तो लेगा।

"तेज, ग्रीर तेज ! मरदूदों—। दौड़ो जोर से !" वह गरजा ।

ऊँटपटाँग हिचकोले खाती हुई वाष्प-नाव मुश्कवेतों के मुत्सुट में जा कूदी। अभी धीरे-धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि देश-रक्तक सेना के आदमी उसकी डेक पर जा चढ़े और उन्होंने इंजिन को फौरन रोक दिया।

सारी डेक खून से लथपथ थी श्रीर फिसल रही थी श्रीर श्रव तक कुछ मुद्दी जापानियों के खुले हुए घावों से खून बह रहा था। श्रादिमयों ने बन्दूकें श्रीर बारूद एकत्र किया श्रीर लाशों को भील में पाट दिया। रू ने विस्मय से जहाज की श्रीर निहारा!

"यह जहाज भला हम घर ले चल सकेंगे ?" उसने पूछा।

जहाज में एक कैनवास-विशेष जो कुछ सख्त होता है एक लोहे की फ्रोम पर खिंचा हुआ था और उसकी लकड़ी की डेक थी। दा-श्वी को याद आया उसने कहीं सुना था कि ऐसे ही किसी जहाज के कहीं दुकड़े एकत्र किये गये है। उसने इधर-उधर हुँ दा तो उसे एक पकड़ मिली। तमाम आदमी बोल्ट खोलने में लग गये। दुकड़े-दुकड़े निकाल कर उन्होंने नावों में भरना शुरू कर दिया। जब काम पूरा हो गया तो देश-रक्षक सैनिक घरों को लौटे।

"किनारे-किनारे चलो," दा-श्वी बोला, "श्रीर लोगों को देखने दो।"

उसीकी नाव सबसे आगे थी। उसके पीछे V के आकार में बाकी बेड़ा चला जा रहा था। विजयोल्लास से लोग अपनी जरा-जरा-सी नावें भी बड़ी तेजीं से दौड़ा रहे थे और बीस नावें फ़र्तीं व चुस्ती के साथ पानी को चीरती हुई बढ़ी जा रही थीं। किनारे पर स्थित गाँवों के तमाम किसानों और महुआों ने किनारे पर कतारें बना ली थीं। एक बूढ़े सज्जन ने जिनकी लम्बी-सी सफेद दाढ़ी थी (नई रोशनी का भद्र पुरुष जो काउरटी सिनेट में हाल ही में चुना गया था) बेड़े की ओर इङ्गित किया।

"ग्ररे वाह ! देखते हो — िकतना सुन्दर दृश्य है — जैसे बाज़ का पंख हो !"
सुनते ही किसानों के दिल बल्लियों उछुलने लगे; उन्होंने ने मुस्करा कर

सिर हिला दिये । बाज़ के पंखों वाला बेड़ा — बिल्झुल ठीक कहा ।"

श्रीर उस दिन से जिला देश-रच्चक सेना का वही नाम पड़ गया।

जिला स्त्री-संस्था में मे के साथ एक काडर काम करती थी जिसका नाम निउर था। दोनों लड़कियों में बड़ी घनिष्ठ मैत्री हो गई। उन्होंने सुना कि बाज़ के पंखों वाला बेड़ा एक और जहाज पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और उनकी भी तीव लालसा थी कि बेड़े के साथ जायें। जब उन्होंने दा-श्वी के सामने यह सुभाव रखा तो वह हँस कर कहने लगा, "यह कोई धार्मिक मेले में जाना नहीं है—यह युद्ध है। तुम तो घर पर ही रहो।"

ं इस उत्तर से निक्त्साहित लड़िक्यों ने किसी-न-िक्सी तरह चोरी-ि छिपे जाने का निश्चय किया। "हम अपनी नाव में बैठकर उनके पीछे चल पड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि हम तो अख़रोट जमा कर रहे हैं।" में ने सुभाया। "बस, फिर अपन सब कुछ देख लेंगे।"

उसी दिन तीसरे पहर को बाज़ के पंखों वाला बेड़ा श्राक्रमण के लिए रवाना हुआ। जब देश-रच्नक सैनिकों को पता चला कि जापानी इस बार दो जहाजों में आयेंगे और हर जहाज पर लगभग दस आदमी होंगे तो उन्होंने भील के उस भाग में जहाँ दोनों किनारों पर मुश्कबेतों के घने भुरमुट थे, एक कमींगाह तैयार की। आदमी दो गिरोहों में बँट गये। दा-श्वी जिसका सरदार शा वह तो दिच्छी तट के पास छिप गया और दूसरा जिसका अगुआ मछुआ जोव था वह पहले गिरोह के ठीक मुकाबिले वाले उत्तरी छोर पर जा छिपा। यह निश्चय हुआ कि दा-श्वी के गिरोह वाले आगे वाले जहाज पर गोलियाँ चलायेंगे; और जोव के गिरोह वाले दूसरे पर हमला करेंगे। सभी आदमी उम्दा-सी शिकारी बन्दूकों से लैस थे और उन्होंने अपनी बन्दूकों को भली माँ ति जाँच-परख कर भर लिया। बन्दूकें कई फीट लम्बी थीं और गोली चलाते समय उन्हें सहारा देना पड़ता था पर साथ ही उनमें बारूद काफी भरी जा सकती थी।

श्रीष्म की बड़ी शीतल, मंद, सुगंधित वायु मृदुल मुश्कबेतों में सरस्य रही थी श्रीर उसकी ताज़ी, हरी सुगंध से वायुमंडल महक रहा था। पूर्व की श्रोर सूर्य की गर्मी का श्रावाहन करते हुए पुष्पित पंकजों का समृह लहरा-लहरा कर तृत्य कर रहा था। एक छोटी नाव जिसमें दो लड़कियाँ सवार थीं उत्तरी तट की श्रोर से कमल के समृह की श्रोर धीरे-धीरे चली श्रा रही थी—लड़कियाँ में श्रोर निउर जैसी लग रही थीं।

"वही हैं मूर्ख लड़िक्याँ," दा-श्वी ने क्रोधातुर हो कहा। "कह दिया था मत स्राना, श्रन्छा हुस्रा हमारी नज़र पड़ गई उन पर।" उसने स्रपनी नाव उनके पीछे दौड़ाई लेकिन वे कमलों में बड़ी गहरी छिप गई थीं श्रीर बिल्कुल स्थिर हो गई थीं, दाश्वी उन्हें न हुँ द सका।

"ये तुम ग्रौरतों ने क्या लगा रखा है कि यहाँ ग्राकर सारा मामला विगाड़ दिया ? ग्रगर तुम फौरन यहाँ से न चली गई तो हम गोली चली दगे।" उसने गरज कर धमकी दी।

निउर ने अपना सिर आगे को निकाला। "इम तो अखरोट तोड़ रहे हैं। उन्हें हमसे क्या बाधा पहुँच रही है ?" उसने कुछ निडर हो कहा।

दा-श्वी ने श्रपनी उंगली उस पर उठाते हुए कहा, "ग्रारी शारीर टीठ छोकरी, यह क्या मजाक बना रखा है ? ग्रागर द्वम न गई तो वापस जाकर हम तुम्हारी खूब खबर लेंगे।"

"ग्रन्छा-ग्रन्छा जाते हैं बाबा, ग्रामी जाते है।" निउर ने भट्रपट कहा श्रीर चल दी।

कुछ त्रादमी नावें खेकर माजरा देखने चले ।

"क्या चाहते हो १" दा-श्वी ने उन्हें डाँटा। "लौटो श्रौर जाकर नरकरों में छिप जात्रो।"

रू शरारत से मुस्करा दिया। "कमारहर से कहने आये थे कि आभी दिन बहुत बाकी है और जहाज आने में बड़ी देर है। अगर हम जरा तैरने चले जायें तो कैसा रहे १९७

"यहाँ लड़ने श्राये हो या खेलने १" दा-श्वी ने त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा ।

"जापानियों का जहाज तो ग्राभी कोई एक घंटा हुग्रा गुजर भी गया" मह्युए जोव ने मुस्कराते हुए कहा। "श्रव तो ग्राने में उन्हें बड़ी देर लगेगी। मौसम इतना गरम है, तैर लेने दो ना बेचारों को।"

दा-श्वी ने आगे कुछ न कहा। उसके भाई ने उसकी चुप्पी को रजामंदी समभ कर भील में जोर का गोता लगाया। दूसरों ने भी कपड़े उतारे और कूद पड़े। हालाँ कि दा-श्वी का भी दिल तो ललचाया पर उसने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय उसने कमल का एक वड़ा-सा पत्ता तोड़ा और उससे हवा करने लगा। उसकी आँखें सामने पश्चिम की श्रोर जापानी जहाजों की तरफ लगी हुई थीं।

रू ने तैरते हुए अपने चेहरे की पानी की ब्'दें पोछी। "आआ) होड़ लगायें देखें कीन सबसे तेज तैरता है।" उसने चुनौती दी। और पानी पर बाहें मारता हुआ वह चल पड़ा।

श्रनेकों उसके पीछे लग पड़े—कुछ मुँह निकाले हुए कुछ एक श्रोर को भुके हुए। मछुश्रा जोव जो पतला-दुबला श्रादमी था सबके बाद में चला लेकिन लम्बे-लम्बे हाथ मार कर श्रीर मेंडक की-सी फुर्ती से तैर कर वह दूसरे सबसे श्रागे निकल गया श्रीर रू से श्रागे बढ़ने लगा, उधर दर्शक खड़े खुशियों में चीख रहे थे श्रीर उन्हें श्रागे बढ़ने के लिए उकसा रहे थे। दा-श्वी की श्रकस्मात् कमल के समूहों में से जो नजर पड़ी तो उसे दो सिर बाहर निकले हुए दिखाई दिये—मे श्रीर निउर जो उस दौड़ को देख रही थीं।

"श्ररे तुम श्रमी तक गईं नहीं।" वह गरजा। "श्रमी जरा देर में जापानी यहाँ श्रा जायेंगे श्रौर स्थिति खतरनाक हो जायगी। चलो, जाश्रो वापस।"

में ने हॅसकर उसकी बात मानी और दोनों लड़कियाँ चल दीं।

दा-श्वी को महस्रस हुन्ना कि वक्त कम रह गया है। उसने तमाम न्न्नादिमयों को बुला लिया। नावें फिर मुश्कवेतों के मुत्रमुट में लुप्त हो गई न्त्रीर पानी की सतह फिर से शांत व स्थिर हो गई। हरे सिर वाली बत्तकें बड़ी शांति के साथ तैर रही थीं, उन्होंने न्नपनी गर्दनें न्नागे को निकाल रखी थीं न्नौर पर फड़फड़ाती हुई चली जा रही थीं। वे एक छोटे-से घरे में घूमीं न्नौर छिपे हुए न्नादिमयों की न्नोर फिड़कते हुए उन्होंने 'का का का' किया न्नौर पश्चिम की न्नोर उड़ गई। उनके हरे गुच्छेदार पंख धूप में चमकाये हुए सोने की नाई चमक रहे थे।

समय का एक एक च्रांग पहाड़ लग रहा था। जहाजों का कहीं नाम-निशान नजर न त्राता था। मौसम तबदील हो गया—गहरे बादल उमड़-पुमड़ कर त्राये श्रीर त्राघे त्राकाश पर छा गये। कराहती हुई वायु के दबाव से मुश्कवेतों के वृद्ध मुक गये थे। ग्राविमयों को चिंता हो रही थी कि बारिश उनकी बारूद मिगो देगी ग्रीर वे त्रपनी बन्दूकें न चला सकेंगे। कुछ ने सोचा कि जहाज नहीं ग्रा रहे हैं त्रीर वापस जाना चाहते थे लेकिन दा-श्वी ने उनके वहीं उहर कर प्रतीवा करने पर जोर दिया।

त्र्याखिरकार करीन श्चाते हुए जहाज के एंजिन की घड़-घड़ाहट सुनाई दी। "जल्दी, तैयार हो जान्रो।" दा-श्वी ने पुकार कर कहा। ठीक सामने वाले लोगों को उसने सिग्नल दिया।

देश-रह्मक सेना के आदिमियों ने बन्दूकों के बारूद की डोरी जलाने के लिए माचिसें सुलगाई लेकिन वायु के तीव भोकों ने इन्हें बुभा दिया। घनराहट में इधर-उधर दौड़ कर लोगों ने अपने शरीरों की आड़ करके माचिसें सुलगाई और वन्दूकों की डोरियाँ जलाई। जहाजों की आवाजें और बुलन्द होने लगीं और शीघ ही वे जितिज पर दिखाई दे गये। वे सतत गति से देश-रज्ञ सेना वालों की ओर बढ़े चले आ रहे थे।

हवा तेजतर हो गई श्रीर पानी की बड़ी-बड़ी बूँदें गिरने लगीं । श्रादिमयों ने खुद कपड़े उतार कर बारूद के मुँह दें के । चीते के से पीले रंग के दो जहाज साफ दिखाई दे रहे थे । जापानी हरे मस्त्लों के नीचे पानी से बचने के लिए छिप रहे थे श्रीर साफ दीख रहे थे । पहले जहाज में एक भरी-पूरी नाथ लदी हुई थी । जहाज के ऊँचे मस्तूल पर जहाँ दिशा देखने की जगह बनी होती है एक जापनी दरबीन द्वारा देख रहा था ।

श्रव श्रागे वाला जहाज करीय-करीय दा-श्वी के श्राविमयों के बिल्कुल सामने श्रा गया था श्रीर दूसरा जोव के गिरोह के करीय श्रा रहा था। दिशा-स्चक स्थान पर खड़ा जापानी जो दूर देख-देख कर श्राँखें थका रहा था पास के किनारे के नीचे जो नजर डाली तो दा-श्वी की बंदूक का कुन्दा सामने दिखाई दिया। श्रातंकित हो वह बन्दर की भौंति मस्तुल से चिपट गया, लेकिन पूर्व इसके कि वह चिल्लाये दा-श्वी ने उसके सीने में गोली मार दी। जापानी खिपाही सिर के बल पीछे को उलटा और सिर नीचे पाँव ऊपर धड़ाम से डेक पर आ गिरा।

दोनों किनारों से तीपखाने की कान फाइ देने वाली गरज के साथ वंद्कें दनदनाई । पानी पर सब तरफ ऐसे घने काले धुएँ का बादल छा गया कि कोई चीज भी न दीख पड़ी; लेकिन दूसरे जहाज की दिल्ला किनारे से टकराने और ट्रंटने की आवाज सुनाई दी, उसका एंजिन बन्द हो चुका था। पहला जहाज अब भी चल रहा था और उसमें से मशीनगन की गोलियाँ दिल्ला किनारे के निकट मुश्कवेंतों की ओर घूर रही थीं जहाँ दा-श्वी और उसका गिरोह छिपा हुआ था। कुछ छोटी नावों पर प्रहार हुआ और वे डूबने लगीं। अपनी लम्बी शिकारी बन्दूकें छोड़ कर लोग उथले पानी में कृद पड़े। अपनी बन्दूकें सिर के ऊपर निकाले वे और भी आगे मुश्कवेंतों के मुरमुट में चल दिये। जोव और उसके साथी जो दूर उत्तरी तट पर थे नावें खेते हुए नहरों की भूल-मुल्लैयों में चले गये और अटर्थ हो गये।

वायु के भोंकों ने धुएँ का पर्दा चाक कर दिया और गड़गड़ाते हुए बादलों को छाँटकर फिर निर्मल आकाश सामने कर दिया। अब तक गोलियों की आग उगलते हुए बचा हुआ जापानी जहाज उन नावों की ओर बढ़ा जिन्हें दा-श्वी के आदमी छोड़ गये थे। जापानियों ने लम्बी शिकारी बंदूक पहले कभी न देखी थी। उत्ते जित हो बड़बड़ाते हुए उन्होंने उसे अपने जहाज पर एख लिया।

उत्तरी छोर के निचले भाग में कमलों के भुरुड में छिपी हुई दोनों लड़िकयाँ मे ग्रौर निउर कुछ देख ही न पाई कि क्या हो रहा है। बड़ी देर तक साथ रहने के बाद निउर ग्राधीर हो उठी

"जापानी सब मर-मरा गये होंगे," वह बोली। "त्रात्रो बाहर निकल कर जरा देखें।"

"नहीं, नहीं यह ठीक नहीं," में ने उसे सावधान किया। "वह मरानिगन नहीं देखी तुमने अभी। इमको अभी हरेक चीज का पता भी तो नहीं है कि कौन-सी क्या चीज है।"

"जरा फासले से तो देख सकते हैं। जब तक देखेंगे नहीं पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है। यहीं हमेशा के लिये तो रह नहीं सकते हम।"

ज्योंही लड़िक्याँ खुली भील की ग्रोर निकलीं कि जापानियों ने उन्हों ताड़ लिया ग्रीर उन्हों की ग्रीर जहाज का मुँह फेर दिया। लड़िक्याँ भय से थरीं उठीं उन्होंने भट्टपट कमलों के भुराड की ग्रीर नाव मोड़ी ग्रीर ग्रापनी पूरी ताकत के साथ मुश्केंत खींचने लगीं। ग्राव जहाज करीव-करीव उनके सिरों पर ग्रा चुका था। ग्राचानक बंदूकें दनदनाई ग्रीर जापानी मशीनगन-चालक ग्रापनी जगह लोट-पोट हो गया। सारे डेक पर जापानी धड़ाम से गिरे ग्रीर वहीं तमाम हो गये। दो घायल सिपाही पागलों की माँ ति पानी में कूदे ग्रीर डूव गये।

जापानी जहाज ने जब दिल्ल्या तट पर उनकी नावों पर गोलियाँ चलाई थीं, उसके बाद दा-श्वी ग्रीर उसके साथियों ने नरकटों को छोड़ कर भील के कमलों वाले भाग के इर्द-गिर्द घेरा डाल दिया था। कमल के बड़े ग्रीर चौड़े पत्तों से ग्रपने िंदर हँकते हुए ग्रीर कमल के फूलों की ग्राड़ में पूरी तरह छिपे हुए लोग भील के कहीं ग्रागे खिसक गये थे।

जापानी जहाज ने लड़िक्यों का ठीक उस जगह तक पीछा किया था जहाँ से पाँच गज के फासले पर लोग छिपे हुए थे ग्रीर जब छापेमारों ने गोलियाँ चलाई थीं। साथ ही जोव का गिरोह नरकटों से निकल कर जापानी जहाज की दीवार तक निकल ग्राया था ग्रीर वहाँ से उन्होंने भी बन्दूकी चलाई थीं। इस ग्रागाने-सामने की गोलियों का ग्रसर बड़ा विनाएकारी हुग्रा ग्रीर जहाज पर एक जापानी भी जिंदा न तचा।

हवा बदली स्रोर साथ में बारिश को ले द्याई जिसने स्रपने पूरे क्रोध व प्रकोप के साथ मूसलाधार पानी गिराया। यह घड़ाती हुई विजलियों स्रीर त्फान ने नरकटों के सिरे स्रोर पानी की सतह को बरावर कर दिया था। चपटे कमल के पत्तों की सतह पर बड़े-बड़े मोती के-से पानी के बूँद गिरते रहे। स्नील में जोर-जोर की लहरें उठ रही थीं श्रोर मर्ने की मानिद बरसते हुए मूसलाधार पानी के सम्मुख वह एक कुहरे से भरा हुन्ना दुकड़ा दीख रहा था । बारिश में तर-बतर लड़कियों ने प्रमुदित हो एक जापानी जहाज को नष्ट करने में देश-रच्चक सैनिकों का साथ दिया त्रीर युद्ध-चिन्ह एकत्र किये।

रात हो चुकी थी। वे छोटी-छोटी नावें जिनके पीछे-पीछे दूसरा जापानी जहाज था, तेज हवा के विरुद्ध दिशा में चल कर घर की छोर वढ़ रही थीं। उस घने छांधेरे में कुछ न दीख पड़ता था; यहाँ तक कि डाँडों की ध्विन छोर लोगों की चीखें भी घररर करती हुई तेज हवा छौर पानी के पड़ने की छावाज में दब जाती थीं। विजली की जोरदार चमक छौर कड़क ने उनके बदन में छाचानक कॅपकॅपी पैदा करदी छौर कम होता हुआ छांधकार उन्हें छौर भी गहरा प्रतीत होने लगा।

"हमारे करीब ही रहो मे," दा-श्वी चिल्लाया। यदि तुम हम से छिटक गईं तो कभी न लौट पात्रोगी।"

"हम तुम्हारे बिल्कुल पीछे हैं," मे चीखी। "हम तुम्हें खोयेंगे नहीं।" उसके वाक्य का उत्तरार्ध हवा ने निंगल लिया श्रीर बिजली की गरज ने श्राकाश हिला दिया……।

### : 0:

# सोने की जंजीर--ग्रीष्म, १६४१

त्रान की सख्त सदीं में देर तक रहने के कारण में को खुकाम होगया श्रीर वह बिसार पर पड़ी रही। दूसरे दिन शाम को देश-रक्तक सेना के श्रादमी श्रपने साथ केकों के दो डिब्बे लेकर जिन्हें उन्होंने जापानियों के जहाजों में पाया था, में से फिलने श्राये। में घर पर श्राकेली थी क्योंकि निउर देहातों में काम करने के लिए जा चुकी थी। ज्योंही दा-श्वी ने वह हास्यास्पद उपहार में को दिया वह हँसने लगा।" स्त्री-संस्था की ग्रध्यक्त महोदय, हम ग्रापको ये उपहार इसलिये दे रहे हैं ताकि ग्रापकी हालत कुछ बेहतर हो जाय ग्रीर ग्रापको घटिया ग्रीर हानिकारक रोटियाँ न खानी पड़ें।" उसने चमकीले लाल रंग के डिब्बे में के तिकये के पास्र रख दिये।

"ग्ररे वापरे।" में हॅस दी। "वे तो श्राप लोगों का मालेगनीमत है। मैं भला ऐसी चीजें खाने का साहस कैसे कर सकती हूँ।"

"ये कोई बात करने का तरीका नहीं है," मछुए जोव ने डॅपटते हुए कहा। "ग्राप दोनों लड़कियों ने हमारी बड़ी सहायताकी; हम सबकी इच्छा है कि ग्राप इसे स्वीकार करें।"

"श्रगर तुम दुश्मनों को श्रपने पीछे न दौड़ातीं," कुदाक मा ने जोव का साथ देते हुए कहा, "तो हम जीत ही न पाते श्रौर हमारी बंदूकें खो बैठते सो श्रलग !"

मे ने एक डिब्बा तो निउर के लिए ग्रलग रख दिया श्रौर दूसरा खोलकर उसके केक देश-रत्नक सैनिकों को देने लगी

रू ने अपने होंठ चवाये और अतिरंजनात्मक प्रफल्लता से मुंह सिकोड़ते हुए बोला, "वाह, ऐसे बुरे नहीं हैं! ऐसे मीठे हैं—िक मेरा सिर चकराने लगता है।"

प्रत्येक व्यक्ति हँस पड़ा । बड़ी देर तक हँसी-खुशी वे बातें करते रहे श्रीर श्रंत में जब श्रपने क्वार्टशं को लौटने का समय होगया तो वहाँ से उठकर गये ।

"तुम लोग चलो, "दा-श्वी ने कहा। "ज़रा में के लिए दवा गरम कर दूँ श्रीर मैं भी श्राया।"

उनके जाने के बाद उसने कटोरे भर दवा उन्नाली। "गरम-गरम पी जाग्रो," में को दवा देते हुए उसने कहा। "पीते ही पसीना ग्रा जायगा श्रौर वुम्हारा जुकाम ख्तम होजायगा।"

ऐन उसी वक्त जिनलुंग त्रा धमका। दा-श्वी स्तंभित रह गया। उसने घनराहट में कटोरा काँग की पट्टी पर रखा क्रीर कृत्रिम उत्सुकता के साथ उसका श्रमिवादन किया लेकिन जिनलुंग ने तो उसे कहीं निक्तसाहित स्वर में उत्तर दिया।

"तुम काफी थक गई होगी," दा-श्वी ने ऋसमंजल में कहा। "मैं चलता हूँ।"

"दवा पिलाने के लिये धन्यावाद," में बोली । "ग्राप को इतना कष्ट हुग्रा इसके लिए जुमा करना।"

"हम सब साथी हैं। कष्ट की कोई बात नहीं," दा-श्वी ने उत्तर दिया श्रौर उनकी इजाजत ली।

जिनलुंग काँग के दूसरे सिरे पर लेट गया श्रीर एक लिहाफ उसने श्रपने ऊपर ढँक लिया। उसने सिर तह किये हुए विस्तर पर रख लिया जिसे वह श्रपने साथ घर लाया था। ज्योंही उसने सिगरेट सुलगाया में दवा पीने के लिए उठी।

"तुम ग्रपना बिस्तर क्यों वापस ले ग्राये ?" उसने पूछा ।

"वापस क्यों न लाता ? मैं बीमार जो हूँ।" उसने मिड़कते हुए उत्तर दिया।

में को वह जर्रों भर भी बीमार न लगा पर उसने योंही पूछ लिया, "तुमने श्राने की इजाजत ली थी ?"

जिनलुंग ने एक लम्बा कश खींचा। "मैंने उनसे कह दिया था।" उसने अन्खड़ता से कहा।

"कितने दिन रहोगे तुम यहाँ १"

"कहा नहीं जा सकता," जिनलु ग ने लापरवाही से उत्तर दिया। "देखते हैं श्राच्छा होने के बाद मेरा क्या विचार होता है। "मेंटक भी हर कूद के बाद श्राराम करता है," सुके कम-से-कम तीन-चार दिन तक तो श्राराम करना ही है।"

श्रच्छा तो यह बात है, यह नाकारा निखर्ट फिर वही टएटे करने लगा। मे ने सोचा और क्रोधित हो कटोरा खिड़की में रख कर सिर लिहाफ में छिपाया और लेट गई। दूसरे दिन श्वॉग काउग्टी खरकार से ख्राया ख्रीर उसने में से गुप्त रूप से कहा कि जिनलुंग ने देश-रक्षक सेना में बहुत बुरा बर्ताव किया है। जब कभी मर्जी हुई काम किया ख्रीर जहाँ कोई बात उसे न जँची वह शिकायतें ख्रीर चेमेगुइयाँ करने लगा। दिल में यह समाये हुए कि पृथ्वी उसके ही हर्द-गिर्द धूमती है जिनलुंग ख्रपनी उस खादा जिंदगी से न निवाह सका।

एक रात उसे खाना पर्सद न ग्राया श्रौर हर किसी के सामने उसने रसोइये को न्वृत्र कोसा श्रोर गालियाँ सुनाई: । किर उसी गुस्से श्रौर गरमी में उस ने कल्लू तसे से कहा में जा रहा हूँ श्रोर विस्तर लपेट कर वहाँ से चल दिया।

"कल्लू ने कहा है कि तुम उसे समफा-बुफा कर संगठन में रोकने की चेष्टा करो," श्वॉग ने कहा । "ग्रगर हम उसे तैयार कर लें तो जिनलुंग है वड़ा बढ़िया सैनिक। ग्रगर वह काउएटी नहीं लौटना चाहता तो उसे यहीं रखो कुछ दिन ग्रोर कोशिश करके उसे यहीं जिला-देश-रक्तक सेना में रखना दो।"

में काफी देर तक सोचती रही, कोध से उसका चेहरा लाल-पीला हो गया। "ग्रोह तो, यह बात है।" उसने ग्राह भरी। "क्या करूँ मैं उसका हैं मेरी तो समक्त में कुछ नहीं त्राता।"

प्रोत्साहक मुस्कान के साथ श्वाँग ने उसका कंधा थपथपाया। "त्र्यगर श्रन्छा पुल्टिस बंधे तो पस सब निकल जायगा।"

में ने सिर हिला दिया। "लेकिन कुत्ते की चमड़ी पर भी कहीं पुल्टिस. स्का है ? खैर मैं उससे बात करके देखूँगी।"

में कई दिन तक जिनलुंग से वहस करती रही। कभी नरमी से कहती, कभी सख्ती से, कभी जरा धमका कर, कभी ललचा- फुसला कर श्रीर श्राखिरकार -जिनलुंग ने घुटने टेक दिये।

> "अच्छा मैं यहीं जिले में काम करूँगा—पर यह सब तुम्हारे कहने से ।" जिला देश-रशक सेना में वह लेफ्टिनेयट नियुक्त हो गया।

जिनलुंग को अपने सैनिक अफसर दा-श्वी से घोर ग्लानि थी। हुक्म मानने से उसे सख्त नफरत थी और वह शारा श्रेय खुद ही लेगा चाहता था। एक दिन दा-श्वी ने उससे कहा कि जिला देश-रच्चक सेना को आदेश दिया गया है कि वह श्ये त्यू गाँव में जाकर जिले पर कब्ज़ा करके उसे नष्ट करदें। साँथ ही आक्रमण की योजना पर बहस करने के लिए एक बैटक बुलाने की भी उसने उसे सूचना दी।

"भहस-वहस की कोई जरूरत नहीं," जिनलुंग ने हेंकड़ी जताते हुए कहा। "मैं ग्रीर मेरा गिरोह इसे कर लेंगे ग्रीर स्व ठीक हो जायगा।"

दा-श्वी को शक था फिर भी उसने नम्रता से कहा, "फिर भी अगर हम सब ने मिल कर यह काम किया तो ज्यादा अच्छी तरह इसे कर सकेंगे"""

"श्रन्छा श्रगर तुम्हारा यही ख्याल है तो फिर तुम ही कर लो, मैं इससे श्रलग रहूँगा !" जिनलु ग ने रुच्चता से प्रत्युत्तर दिया । "एक श्रादमी की ही तो कमी रहेगी, श्रीर वह कोई खास बात है नहीं !"

जिनलुंग के सहयोग से धृष्टतापूर्ण इन्कार श्रीर श्रापित से दा-श्वी को ताव श्रा रहा था पर उसने क्रोध को दबा रखा। भृकुटी चढ़ाये हुए वह दूसरे काडरों को बैठक के लिए बुलाने गया।

जिनलुंग काँग पर पड़ा हुआ अपनी प्रखर बुद्धि पर जोर दे रहा था। शाम के वक्त वह उठा और अपनी बेहतरीन सािंटन की जाकेट और पाजामा पहना। एक बिद्ध्या-सा हैट कुछ बाँकपन से सिर पर रखा, कमर में पिस्तौल घुरेसा, फिर कोई दस आदिमियों की अपनी टोली को बुलाया। वे टहलते-टहलते भील पर पहुँचे, क्ष्महाँ एक किश्ती पर सवार हुए और चोरी-छिपे तट के सहारे-सहारे मुश्कबंतों के जंगल में श्ये ल्यू के पास पहुँच गये। यहाँ पहुँच कर जिनलुंग नाव से उत्तरा। उसने आपने आदिमियों को छिपकर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और स्वयं बड़े साहस के साथ शहर के बेहतरीन रेस्तोराँ में पहुँचा। वहाँ उसने एक छोटा-सा प्रायवेट कमरा लिया और अच्छे खाने का आर्डर दिया।

"पहले तो यह करो कि खाना अच्छी तरह पकास्रो," उसने वेटर से हैंकड़ी जताते हुए कहा। "लेकिन मुभे परोसने के पहले द्वम जरा किले तक चले जायो श्रीर वहाँ से मेरे परम मित्र लियेव को बुला लास्रो। उनसे कहना कि एक सज्जन यहाँ बैठे हुए उनका खाने पर इन्तजार कर रहे हैं। देखो, उन्हें लेकर ही खाना समभे, फिर मैं तुम्हें श्रच्छी बख्रीश दूँगा।"

वेटर की बाह्यें खिल गईं। उसने 'सज्जन' को आश्वासन दिया कि वह काम अवश्य करेगा और भुककर सलाम करते हुए बाहर हो गया।

कुछ ही देर में वह लियेव को साथ लेकर लौटा। लियेव जिनलुंग को देखकर चिकत हुग्रा पर साथ ही प्रमुदित भी।

''मैंने सोचा तुम्हारे साथ कुछ पियें-पिलायें,'' जिनलु ंग ने मैत्रीपूर्ण पुस्कान के साथ कहा। ''हम जैसे पुराने दोस्तों के लिए यह ठीक नहीं कि हम एक-दूसरे की स्रत को इतने श्रर्से तक तरस जाँय · · · · ''

वेटर ने खाना ग्रीर शराब पेश की ग्रीर चला गया। उसके जाते ही लियेव जिनलुंग की ग्रीर भुक गया ताकि राज़ की बातें कर सके। "क्या मैंने जो सुना है कि तुम उनके साथ काम कर रहे हो सही है १" उसने ग्रपनी दो उगलियाँ उठाकर 'ग्राठ' का चिन्ह बनाया जिससे उसकी मुराद थी 'ग्राठवें नार्ग की सेना' या 'बा लू'।

"वऽकवास !" जिनलु ग ने हँस कर कहा । "मैं तो छोटा-मोटा व्यापार हरता हूँ । तुम्हारा कैसा चल रहा है यहाँ !"

"श्ररे, मत पूछो यार !" लियेव ने श्वाँस छोड़कर कहा । "यो को तो उम जानते ही हो—मरदूद के हाथ काले हैं श्रीर दिल पत्थर का । कहीं भी हम तूट-मार करें सारा माल काफूर हो जाता है ! निगल जाता है सुसरा ! इसकी हो श्रभी क्या कहूँ—! मुक्ते तो उसकी कहीं छाया भी नहीं दीखती ! श्रभी उसी दन उसने कुछ रक्तम बनाई थी । एक व्यापारी को भपट कर पकड़ा श्रीर उस र यह इल्जाम लगाया कि वह बा लू को कुछ चीज़ें चोरी-छिपे भिजवाता है । श्रीर उसे डरा-धमकाकर साटिन के एक दर्जन थान मार लिये । श्रव बताश्रो हाँ चले गये वे १ वह समभता है हमें पता ही नहीं !"

"उस हरामी ने तो किसी को फायदा पहुँचाया ही नहीं आज तक," जनजुंग ने रूखेपन से कहा। "एक दिन मैंने एक साइकिल वाले को पकड़ा, उसके लायसेंस की तारीख निकल गई थी' गोने कहीं मुक्ते देख लिया ग्रीर वोला लाग्रो में चलाकर देखता हूँ इसे। इसकी तो साले की—! वह उसे ले गया ग्रीर खूथनी लटकाये चला ग्राया। साइकिल तो ऐसी धाँसू थी कि क्या वताऊँ तुम्हें—किल्कुल गई थी!" लियेन ने उससी से कहा। जितना ज्यादा वह बोलता जाता उतना ही ग्राधिक कोध उसे ग्राता जाता। शराब में धुत्त वह खड़काकर ग्रापने कप पर गिर पड़ा।

जिनलुंग के चेहरे का रंग बदल गया। उसने दुष्टता से अपनी एक भृकुटी चढ़ा ली। "मैं तुम्हारा ऐसा इन्तजाम कर सकता हूँ कि उस कुत्ते से भी तुम्हारी निभ जाय। "कस तुम उससे उगलवालो सब कुछ," वह फुसफुसाया। "मैं तुम्हें वह साहकिल उससे दिलवा दूँगा, — ऐं तो क्या कहते हो फिर।"

"भई बाह, बहुत उम्दा ख्याल है यह," लियेव ने प्रफुल्लित होकर अहा। "तो तुम्हारी योजना क्या है ?"

"सच-सच कह दूँ तुमसे," जिनलु ग बुदबुदाया, "मैं वहाँ एक कप्तान हूँ। ग्रागर ग्वो पट जाय तो हमारी टोली उनके खिलाफ बहुत शिक्तशाली बन सकती है। हम लोग बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। तुम श्रौर मैं तो माई-माई हैं ही—हमारा साभा श्रौर हिस्सा बराबर का ही होगा। मेरा स्वभाव तो तुम जानते हो, मैं तुमसे कोई दुर्व्यवहार तो करने से रहा।"

जिनलुंग की वार्ते सुनकर लियेव का दिल बल्लियों उछलने लगा, श्राश्चर्य से उसकी श्राँखें खुली रह गईं। बड़े शहोमद के साथ वह चीखा, "—उसकी तो मा का! यह बात सुमे जँच गई भाई! मैं भी जरा कुछ, 'कम्युनिस्टों' की-सी करूँगा! पर इसकी शुरूवात कैसे करें ?"

उसकी बातों पर जिनलुंग ने ग्रापनी चॉपिस्टकों से इशारा करके चुप कर दिया क्योंकि ठीक उसी वक्त वेटर न्डल के दो प्याले लेकर ग्राया। जब बह चला गया तो उन दोनों ने मिलकर एक विवरणपूर्ण योजना तैयार की।

<sup>\*</sup>एक चीनी पक्तवान।

दोनों एक ही स्वभाव श्रीर सिद्धान्त के ये इसलिए हर बात में उनका एक दूसरे से इत्तेफाक हुआ श्रीर योजना बन गई। जब सब कुछ पूरा हो गया तो वे रेस्तोरॉ से बाहर श्राये श्रीर एक दूसरे से विदा हुए।

लियेव ग्रपनें चौमंजिले दुर्ग को लौट गया। ग्राधीरात को वह छत प्राप्त पहरा देने के लिए गया। हर समय दो पहरेदार पहरे पर खड़े होते थे। उस दिन उसकी ग्रौर सियोव की बारी थी, उसने चुटिकयों में उसे पटा लिया ग्रौर साथ देने को राज़ी कर लिया। जब चन्द्रमां लगभग ग्रस्त हो चुका था तो लियेव ने तीन तीलियाँ माचिस की यके-बाद-दीगरे जलाई ग्रौर किले की खाई की दूसरी ग्रोर से भी तीन ज्वालाएँ उसी के जवाब में जलीं। दोनों कटपुतिलयों ने शान्तिपूर्वक पाटक खोल दिये। जिमलु ग ग्रौर उसके ग्रादमी घड़ाधड़ बुस ग्राये ग्रौर फ़र्ती से दूसरे मंजिल पर पहुँचे जहाँ कटपुतिली सैनिक ग्रब तक गहरी नींद सो रहे थे ग्रौर लैम्प ग्रभी तक जल रहे थे। खामोशी के साथ उन्होंने सारी बन्दूकों इकड़ी कर लीं। फिर जिनलु ग लियेव के साथ मटपट ग्वो के तिमंजिले कमरे पर पहुँचा।

ब्रुवते हुए चन्द्रमा की मद्धम किरगों खिड़की में से होकर कमरे में प्रवेश कर रही थीं। उन्होंने उस धु'वले प्रकाश में एक व्यक्ति को लिहाफ में लिपटा हुआ देखा। ग्लानि से दाँत कटकटाते हुए जिनलु ग ने उसके सिर की श्रोर पिस्तौल करके तीन गोलियाँ चलाई । उसने जो लिहाफ गई उटाकर फेंके तो देखा कि ग्वो की बजाय वहाँ दो थान कपड़े के पड़े हैं श्रीर उन्हें देखकर उसमें कोध की ज्वाला भड़क उठी। पर कपड़ा उम्दा साटिन का था। ऐसा सुनहरा मौका भला जिनलु ग कब छोड़ देता! उसने श्रीर लियेव ने फटपट अपनी पीठों में जाकेट के नीचे वह कपड़ा लपेट लिया, इतने में बाकी गिरोह श्रा पहुँचा।

"इनकी तो मा का—!" जिमलुंग ने गाली दी। "वह तो बड़ा सस्ता निपट गया!"

क़ैदियों पर पहरा देने के लिए उसने ब्रादमी भेजे ब्रौर सियोव की ब्राह्म दी कि वह वापसी के लिए नावों का प्रबन्ध करे। इतने में उसने ब्रौर लियेव ने ग्वो के कमरे की पूरी तरह तलाशी ली। जो कुछ भी मूल्यवान वस्तुएँ वहाँ थीं उन्होंने श्रपने कपड़ों में छिपालीं।

ग्वो का सौमाग्य कि उसी रात वह वहाँ के एक धनाट्य जमींदार के पहाँ ग्राफीम पीने के लिए गया था। जब उसे किले के ग्रान्दर गोलियाँ चलने की ग्रावाज ग्राई तो उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा ग्रीर शरीर में ऐंडन-सी महस्स हुई। किसी को पता लगाने उसने मेजा। ज्योंही उसने सुना कि बा लू ने किले का मुहासरा कर लिया है तो वह जापानियो द्वारा कन्जाये हुए शहर की ग्रोर चल दिया।

दूसरे दिन सवेरे दो नावें जिला-सरकार शहर में आती हुई दील पड़ीं।
एक में तो कैदी भरे हुए थे, एक साइकिल थी और अन्य युद्ध-चिन्ह थे; और
दूसरी में लियेव, सियोव, गिरोह के अन्य सदस्य और हथियाई हुई बंदूकों थीं।
जिनलुंग बड़े गर्व के साथ जहाज़ की दीवार पर बैटा था। जैसे ही वे अपनी
मैंजिले-मक्सद के समीप आये उन्हें तीन छोटी-छोटी मछलियाँ मारने की नावें
दिखाई दीं जिनमें से एक पर दा-श्वी खड़ा था।

"ग्ररे जिनलु ग बाबा, तुम कहाँ चले गये थे १" दा-श्वी ने तपाक से उसका स्वागत किया। "हम यहाँ तुम्हें हूँ द रहे हैं !"

"मैं ज़रा किले का मुहासरा करने चला गया था, हो गया" जिनलें ग ने श्रात्म-संतुष्टि के स्वर में चीख कर कहा। दूसरी नाव की श्रोर संकेत करके उसने कहा, "वह देखो कैदियों से भरी नाव! श्रोर तुम यहाँ क्यां करते रहे १ मछलियों का शिकार क्यों १" उसने तिरस्कार के साथ कहा।

नावें एक-दूसरे के साथ चलने लगीं। दा-श्वी कूदकर नाव पर पहुँचा और खुले दिल से जिनलु ग का अभिवादन किया । "हम आज रात ही किले पर हमला करने का विचार कर रहे थे। हम तो मौका ही देख रहे थे और तुमने उसे फतह भी कर लिया! तुम बड़े जोरदार आदमी हो जिनलु ग! तुमने वह किया कैसे ?"

जिनलु'ग ने बड़ी डींग मारी श्रीर श्रपनी शेखियों के साथ सारा किस्सा सुनाया, फिर लियेव श्रीर सियोव की श्रीर संकेत करते हुए बोला, "इन दोनों ने मेरी वड़ी मदद की !"

श्रव जाकर दा-रवी को संकेत मिला कि वे दोनों कैदी नहीं हैं पर उसने फौरन उनकी श्रोर मुस्कराते हुए कहा, "बहुत श्रच्छे—हमारे संग काम करना वड़ा गौरवशाली है। " उसने श्रपना पाइप श्रौर तम्बाक् की थैलिया उनके की श्रोर बढ़ाई।

लिगेव ने सिगरेट बाँटे श्रीर सियोव ने मैत्री-भाव से कहा, "श्रब हम सब एक हैं।"

"क्या किला तुमने जला डाला १" दा-एवी ने जिनलु ग से पूछा। "क्यां, मला जला क्यों देते १ हम तो वहाँ से एक-एक आदमी को

निकाल लाये । जलाने न जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।"

"मेरा ख्याल है अगर उसे जला दें तो बेहतर होगा। दुशमन अगर फिर धुस आया तो उरुका इस्तेमाल कर सकता है। तुम लोगों को रात भर बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी—जाओ घर जाकर ज़रा आराम कर लो। हम उसकी देख-भाल कर लेंगे।"

दा-श्वी उछलकर फिर अपनी शिकारी नाव में आ गया और अपने आदिमयों के साथ श्ये ल्यू की ओर चला ! जिनलु ग और उसके आदिमी जिला प्रधान-दफ्तर की ओर आगे बढ़े ।

"वा-रवी का क्या ग्रोहदा है वहाँ ?" लियेव ने सरगोशी से पूछा । जिनलु ग ने तिरस्कार प्रकट करते हुए कहा । "यों तो उसे कतान बना रखा है पर ग्रपने को वह कोई हुक्म नहीं दे सकता।"

किले को फूँक देने के पश्चात् दा-श्वी और देश-रक्षक सैनिक कई दिन तक श्ये ल्यू में ही में रहे जहाँ उन्होंने स्थानीय सरकार पर जन-शासन बहाल किया और सैनिक संगठन का निर्माण किया । जब वे वापस ग्रा गये तो जिनलु ग को, जो ग्रव ग्रपने बराबर किसी को समकता ही न था, यह डर लगा कि वह जो कुछ करना चाहता है उसमें दा-श्वी रोड़े ग्राटकायेगा । छापेमार-ग्रामियान के बहाने वह ग्रपने गिरोह के कुछ ग्रादिमयों को लेकर फिर श्ये ल्यू पहुँचा । उसने बड़ी सावधानी के साथ केवल वही व्यक्ति चुने जो बिल्कुल उसी ठप्पे के थे । उन में एक भी पार्टी-मेम्बर नहीं था।

दा-श्वी की यह मनमानी ठीक न लगी। श्वाँग से इस मामले पर बहस करने के बाद उसने उनसे कई बार वापस श्राने को कहा। पहले कुछ हुक्मों की तो सुनी-श्रनसुनी हो गई पर श्रॅन्त में जिनलु ग ने एक भूठी रिपोर्ट इस श्राण्य की भेज दी कि गाँव के इर्द-गिर्द दुश्मनों के घुस श्राने का खतरा है इसिलए हम श्रामी नहीं लीट सकते। दा-श्वी ने निश्चय किया कि वह खुद जाकर ही उन्हें ले श्राये।

स्वांस्त के समय वह गाँव में पहुँचा श्रीर पूळु-ताळु के बाद उस छोटे-से बोर्डिग हाउस में गया जहाँ जिमलु ग का दस्ता ठहरा हुश्रा था। वह एक कमरे में दाखिल हुश्रा, जो जाहिर था, सोने के लिए इस्तेमाल होता था। बिस्तर यों ही श्रस्त-व्यस्त पड़ा हुश्रा था। हालाँ कि दीवार पर बंदूकें लटक रही थीं पर दरवाजा बिल्कुल खुला हुश्रा था। वह उसके सामने के कमरे तक गया श्रीर वहाँ भी यही श्रव्यवस्था दीख पड़ी। कमरे में गुलू के श्रलावा श्रीर कोई न था।

"में तो स्वर्ग, पृथ्वी, चीते का सिर चाहता हूँ ""तीन छीटे बन्दर नहीं चाहिएँ मुक्ते "" लाख्रो थोड़ा ख्रौर कर्ज दो मुक्ते "" अ़त्तू शराज में धुत्त स्वर्ग में बहकी बहकी जुए की बातें कर रहा था।

"उठ बैठो, उठ जास्रो !" दा-श्वी ने उसे जोर से भिंभोड़ा ।

गुलू ने करवट ली श्रीर कोई श्रीर ख्वाब देखने लगा। "मेरे पीछे मत पड़ो," उसने मूर्खतापूर्ण मुस्कराहट से कहा। "मैं थक कर चूर हो गया हूँ।"

दा-श्वी खूब ही तो चीखा श्रीर उसे उसने खूब ही भक्तभोरा पर उसने उठने का नाम न लिया।

दा-श्वी का पारा चढ़ गया और वह बोर्डिंग हाउस के मालिक से मिला। मालिकन से उसने पृछा दस्ते के लोग कहाँ गये हैं। मालिकन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर कहा, "वे आपको वान के घर मिलेंगे।

''कौन है वह ? कहाँ रहता है ?"

"त्राप बान को नहीं जानते ? उसके पेशे वाले तो हरेक जगह हैं। ऐसा करिये. दरवाजे से निकल कर पूरव को घूम जाइए। वहाँ उत्तर की ग्रार जा

पहली गली हो उसी में चले जाइए श्रीर श्राखिर में श्रापकी एक छोटा-सा दरवाजा मिलेगा, बस वही वान का घर है। देखिए कुछ भी हो किसी को मेरा नाम न बता दीजिए कि मैंने श्रापको उसका पता दिया है।"

दा-श्वी ने मालिकन को ताकीद की कि यह दस्ते के कमरों पर निगाह रखे श्रीर खुद वान के घर की श्रोर चला। श्राँगन में दाखिल होते ही घर में कुछ कहकहों की श्रावाजें उसे सुनाई पड़ीं। खिड़की में लटके हुए पारदशीं पदों में से जो उसने भाँका तो देखा कि एक लैंप टिमटिमा रहा था श्रीर एक काँग पर दो लड़कियाँ व कई मर्द बड़े हर्ष व उल्लास से चुम्बन-श्रालिंगन कर रहे थे व उन्हें भींच रहे थे।

एक लड़की को उसकी गर्दन में बाँह डालकर अपनी श्रोर खींचते हुए लियेव ने कहा, 'मेरे मुँह का प्यार ले मेरी नन्हीं-सी जान।''

"श्ररे पर ऐसी बेददों से न घसीटो," उसने खी-खी करते हुए शरीर हुड़ाया।

"लियेव ने उसे अपनी बाँहों में भींच लिया, जबरन काँग पर डाल दिया और उसके होठों को खूब दबा-दबा कर चूसा।

दा-श्वी यह शर्मनाक हश्य देखकर खिड़की के पीछे हट गया, लज्जा से उसका मुँह लाल होगया। उसे उन अनेकों पड़ौसियों का अनुभव हुआ जो कम्पाउएड की दीवार पर से उचक कर यह देख रहे थे। बड़ा उहे लित व व्यय हो वह मकान में दाखिल हुआ। अपने नेता पर नजर पड़ते ही देश-रक्तक सेना के आदिमियों पर पाला पड़ गया, उनके जिस्म में काटो तो खून नहीं।

"जिनलु ग कहाँ है १" उसने पूछा।

"त्रोह वह," लियेव ने लापरवाही से उत्तर दिया, "वह तो हर वक्ष व्यक्त रहता है। हमें तो पता हो नहीं चलता वह कहाँ जाता है।"

दूसरों ने भी यही प्रकट किया कि उन्हें जिनलु ग का कोई पता नहीं है। दा-श्वी ताड़ गया कि वहाँ उसे कोई मालूमात न मिल सर्केंगी जब वह वहाँ से चला तो सैनिकों के तिरस्कारपूर्यों कहकहे उसे सुनाई दिये।

कोधित व उक्ताकर दा-श्वी गाँव के पटेल से मिला। पटेल उससे

परिचित था श्रीर उसने उसका पुरतपाक स्वागत किया। जब दा-श्वी ने जिनलुंग के बारे में पूछा तो पटेल ने अपनी कमीज के बटन खोलकर सीने के दो कुरूप, बैंजनी घाव उसे बता दिये।

"तुम नहीं जानते — वह यहाँ ग्राकर तीस कैटीज़ जार के राशन टिकट देकर साठ कैटीज़ गेहूँ तोना चाहता था। पूर्व इसके कि मैं ग्रापित पूर्ण करूँ उसने धड़ से मेरे बन्दूफ का कुन्दा जमा दिया! उस जैसा बा तू तो मैंने ग्राज तक जिन्दगी में कभी देखा ही नहीं! उसने तो हमारी व्यवस्था को बिल्कुल मिटया-मेट करके रख दिया है!"

पटेल के बृद्ध पिता ने चेतावनी देने की निगाहों से अपने पुत्र की श्रोर देखा। "तुम श्रव कुछ ज्यादा बोलने लगे।" श्रीर फिर दा-श्वी को सम्बोधित करके नम्रता से बोले, "कप्तान साहब, आज रात आप खाना हमारे साथ ही खाइएगा।"

पटेल के हृदय की भड़ास ग्रामी न निकल पाई थो पर फिर भी वह शांत होगया।

दा-रवी को उस समय खाने की कैसे स्भती उसने तो पटेल से पूछा कि जिनलुंग अपना समय कहाँ विवाता है। वृद्ध सज्जन ने उसे फिर टोका।

"उसकी कोई निश्चित जगह नहीं है। मेरे बेटे को क्या मालूम ?"

जब दा-रवी चलने लगा तो पटेल उसे दरवाजे तक छोड़ने आया।
"हर रात वह जमींदार गोव के यहाँ जाता है," वह फुसफुसाया। "कीन नहीं
जानता कि वह जमींदार की लड़की के साथ सोता है। तुम भी जाओ और अपनी
आँख से देखो। उस जैसे बा लू से तो मेरा पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा। वह तो
इतना साफ गृहार और विश्वासवाती है जैसे कि सफेद आटे में गोबर का
काला कीड़ा।"

उसने दा-श्वी को गोव के मकान का रास्ता बताया श्रीर दा-श्वी चल दिया।

<sup>\*</sup>चीनी वजन जो एक पौंड के बराबर होता है।

बड़ी भक्त-भक श्रीर फ़सलाहट के बाद गोव के दरबान ने उसे कम्पाउएड में घुसने दिया। श्राखिरकार दा-श्वी श्रागन पार करके एक सुप्रकाशित कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बहुमूल्य वस्त्रों में सुसज्जित कई श्रादमी महजोग सेखल में जुटे हुए थे लेकिन पहले-पहल उसे उनमें जिनलु ग-सा कोई न दिखाई दिया।

एक बूढ़े बदमाश ने जो महजोंग में ज पर बैठा था अपने चरमे के कपर से दा-श्वी को धूर कर देखा। "क्या चाहते हो १"

"मुफे किसी की तलाश है," दा-श्वी ने उत्तर दिया।

उसकी श्रावाज सुनते ही एक व्यक्ति का चिकना सिर, जिसकी पहले उसकी श्रोर पीठ थी, घुमा ! "श्ररे तुम हो । श्राश्रो, श्रन्दर श्रा जाश्रो !" यह जिनलुंग था जो रेशमी सम्भे की नाई सुन्दर वस्तों में सुशोभित था।

"मुक्ते तुमसे कुछ कहना है, "दा-श्वी ने संचेप में कहा।

ं न्बड़ी मित्रता भरे-ढंग से जिनलुंग ने उसे खींचकर एक कुर्सी पर दैटाया श्रीर सिगरेट पेश की। "हाँ हाँ, जरूर कहो! यह बाज़ी पृशी कर लूँ श्रीर चलता हूँ तुम्हारे साथ!"

जिनलुंग की बगल में बैठी एक लड़की जिसका बाँया हाथ उसके कत्ये पर रखा था चिल्ला रही थी, "पुर्वाई, पुर्वाई ! यही तो हमारी चाल हे !" श्रीर उसने श्रपने दाहिने हाथ से एक हाथी दांत छीन लिया ! "जिनलुंग," उसने स्नेह से हँसते हुए उससे श्राग्रह किया, "यह तुम्हारा तुरुप है—जरा-सी चाल से तुम्हें दुगुना मिल गया ! इधर खेल पर ध्यान दो।"

दा-श्वी बड़ी बेसबी श्रीर व्ययता से बैटा प्रतीक्षा करता रहा। नौकर श्राये श्रीर सुगन्धित कमल के सूप के कटोरे परोस कर चले गये। हरेक खाने के लिये स्व गया। दा-श्वी को महसूस हुश्रा कि उसके कोध के दबाव से उसके फेफड़े फट जायेंगे। वह उठ खड़ा हुश्रा। "मुक्ते कुछ नहीं चाहिए। मैं जाता हूँ।"

<sup>\*</sup>चीनी खेल जो १४४ रंगीन गोटों से खेल जाता है।

जिनलुंग ने बड़ी खामोशी से उसे नखशिख तक घूरा। "श्रच्छा तो तुम चलो। श्रपन बाद में बातें करेंगे।"

दा-श्वी भृकुटी चढ़ाए हुए तीव गति से वहाँ से वाहर आ गया। कौर खाये-पिये या सोये वह उसी रात जिला-सरकार के प्रधान दफ्तर को लौट गया और वहाँ जोकर उसने श्वाँग को सारे मामले की रिपोर्ट दी।

× × × ×

दो दिन बाद जिनलु'ग को कल्लू का पत्र मिला जिसमें उसे आदेश दिया गया था कि वह अपने दस्ते-सहित फीरन लौट आए। "यह उसी नालायक की हरकत है जो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करता है!" उसने मन-ही-मन गाली दी। लेकिन पत्र की भाषा कड़ी थी जिससे उसका दिल भय से घड़कने लगा। अपने दस्ते को साथ ले वह जिला-प्रधान दस्तर को लौट आया।

चनसे पहले वह में से मिलने घर गया ताकि देखें ऊँट किस करवट बैठ रहा है। "सुना है कल्लू यहीं आया हुआ है," उसने लापरवाही से पूछा।

"हुँडम," मे ने श्रधखुली निगाहों से उसकी श्रोर देखकर संदिग्ध उत्तर दिया।

> "उसने मुक्ते वापस स्त्राने का हुक्म क्यों दिया है ?" उसने पूछा। "तुम्हें नहीं मालूम क्या ?" उसने कत्त्वता से उत्तर दिया।

"हाँ, मुक्ते मालून नहीं।" वह भड़क उठा। "यह उस हरामज़ादे दा-रवी का काम है। उसे मुक्त से डाह है क्यांकि में उससे कहीं ग्रन्छा सैनिक हूँ श्रीर ग्रब वह मुक्ते तबाह करना चाहता है……!"

"ब्कवास मत करो !" में ने उसे टोका। "दूसरे का ही ढेरू दीखता है तुम्हें अपना फूला नहीं ! दा-श्वी वैसा आदमी नहीं है। वह तुम जैसा नहीं है! मेरा तुम्हें समभाते-समभाते और कहते-कहते कि तरक्की करो, कलेजा पक गया, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूँ न रेंगी। " तुम तो बिलकुल बिल्ली के गू हो न लीपने के न पोतने के !"

"धत् तेरे की !" उसने जंगली की नाई मेज पर मुक्का मारा। "वह पाजी दा-श्वी आता क्या है उसे ? मैं जब किले का मुहासरा कर रहा था तो वह भील में बैठा मछिलियाँ पकड़ रहा था ! वह तो खाद उठवाने लायक है, और कुछ उसके बस की नहीं ! तुम्हारे लिए तो वह हीरा है, पर मैं उससे ट्री का लोटा उठवाना भी अपनी हतक सममता हूँ । हूँ, मैं कई दिन से जानता हूँ कि तुमें दोनों की गहरी आपस है । उसी रात जब मैं घर आया तो तुम दोनों हम-बिस्तर ये और वह तुम पर मुका हुआ था " वह ऐसा कौनसा बड़ा भारी रहस्य था — वताओ मुके !"

मे को इतना कोध आया कि उसका सारा बदन काँपने लगा। वह रो पड़ी। "जिनलु ग," उसने बिलखते हुए कहा, "तुम—तुम—सुभ पर तोहमतें लगाते हो। मेरा अपमान करते हो! खुद तुम रण्डीबाजी करते फिरते हो और यहाँ आकर सुभे ही दोष देने की कोशिश करते हो।"

जिनलु ग त्रागे को बढ़ा श्रीर उसने में के बाल पकड़ लिए। "किसके साथ रराडीबाजी करता हूँ मैं, बोल ?" वह गरजा। "बता मुके! बता न मुके!"

मे ने भगड़कर अपने को छुड़ाया श्रीर उस पर चीखी । "शराब तुम पियो, दूसरे नशे तुम करो, रएडीबाजी तुम करो, जुआ तुम खेलो … श्रीर नाम बा लू का बदनाम करो । सब तुम्हें जानते हैं ।

जिनलुंग ने एक जोर का तमाँचा उसके मुँह पर मारा। वह चकराकर दीवार से जा टकराई और उसकी नाक से खून बहने लगा। ज्योंही वह उसे पीटने के लिए दोबारा बढ़ा कि एक आदमी दौड़ा हुआ दरवाज़े में से आया और उसने उसे पीछे से पकड़ कर जो धक्का दिया है तो लुढ़कता हुआ जमीन पर जाकर गिरा। जिनलुंग ने जो उठ कर देखा है तो दा-श्वी खड़ा था। घृणा से जलते हुए वह अपने शत्रु पर टूट पड़ा। लेकिन ठीक उसी च्या श्वाँग और कल्लू त्से आ पहुँचे और उन्होंने दोनों को लुड़ाया।

हाँपते हुए अपने हाथ क्ल्हों पर रख कर दा-श्वी चीखा, "यह ग्रन्छी रही! लड़ते-लड़ते बाहर से आग्रो ग्रौर घर में ग्रा कर भी लड़ते रहो—ग्रौर वह भी एक ग्रौरत से।"

"मैं कहता हूँ तुम्हारी तो--!" जिनलुंग कोधोन्मत्त हो चीखा। "मैं ऋगर अपनी बीवी को मारता हूँ तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है! तुम्हारी मा का--! मेरी पीठ में ऋगकर मारने से क्या मिला तुम्हें!"

कल्लू और श्वाँग ने उसे घसीट कर बाहर कर दिया पर वह अब तक गर्ज रहा था।

दा-श्वी ने में को सहारा देकर उठाया। उसके हाथ ग्रीर कपड़े सब खून से लथपथ थे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

कल्लू और श्वाँग घएटों जिनलुंग से बातें करते रहे पर वह इसी पर जिद करता रहा कि वही ठीक कह रहा है और वह आखिर तक जरा भी न दवा। वह कोधित हो खामोश बैठा रहा और वे उसे समभाते रहे। वास्तव में उसैंने उनकी एक बात भी नहीं सुनी क्योंकि वह अपने मस्तिष्क में कोई और ही योजना बना रहा था। अंततः वह खड़ा हो गया।

"द।-श्वी कहता है मुभ्त में यह बुराई है श्रीर वह कमज़ोरी है—मैं श्रव उसे बता दूँगा कि जिनलुंग किस कैंडे का श्रादमी है।" उसने छाती ठोक कर कहा। "तुम देखना कीन जापान विरोधी-संघर्ष का हीरो है श्रीर कीन रीछ के भेस में सर्कंस का श्रादमी है।" श्रीर वह दरवाज़े से निकल गया।

श्राँगन में वह श्रपने गाँव वाले से मिला। श्रादमी जिनलु ग के बच्चे को जो कि बीमार था लेकर श्राया था। गाँव वालों ने सोचा कि उसके मा-बाप उसकी देख-भाल बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

"मुफ्ते नहीं चाहिए यह ! मेरा बच्चा नहीं है यह !" जिनलु ग ने ग्लानि से कहा । "अगर यह मरने ही वाला है तो इसे इसकी मा को ले जाकर दो, वहीं मरे तो अच्छा होगा ।"

उसने लियेव को फुसलाया। "ये लोग समभते हैं ये हमसे कहीं ऋधिक श्रुवीर श्रीर बुद्धिमान हैं श्रीर हमें योही धकेल सकते हैं," उसने कहा। "श्रव श्रपने को जरा दो-चार हाथ बताने हैं उनको !"

बड़ी देर तक वे वातें करते रहे। रात हुई तो उन्होंने स्योव को भी फोड़ लिया। फिर श्रपनी बंदूकें लेकर वे लगाम जंगली घोड़ों की भाँति वे गाँव से चल पड़े।

पहले तो वे श्ये ल्यू को गये जहाँ खूब शराब पीने के बाद उन्होंने रसे की एक गेराहुरी श्रीर एक बड़ा छुरा खरीवा। गाँव छोड़कर वे बाँध के सहारे चले श्रीर परकोटे से गिरे उस व्यापारिक नगर में पहुँचे जहाँ कठपुतली फीज का फब्जा था। लियेव इसी इलाक़े में डाकू रह चुका था श्रीर श्रास-पास की जगहों को खूब श्रच्छी तरह जानता था। पश्चिमी दीवार के सामने उस स्थान पर वह उन्हें ले गया जो संतरी वाले मीनार से कहीं दूर था। परकोटे के इर्द-गिर्द बनी खाई को उन्होंने तैर कर पार किया, दीवार के एक छेद में जो कंटीली भाड़ियों में छिपा हुश्रा था, वे घुसे श्रीर उसमें से बाहर निकल कर चोरी-छिपे गाँव में दाखिल होगये।

वे चुपचाप उन तंग, निस्तब्ध गिलयों में चलकर व्यापारिक संघ के प्रधान के यहाँ गये। उसके कम्पाउएड का फाटक विल्कुल बन्द था। अपने जिगरी दोस्तों के क्यों पर खड़े होकर जिनलुंग ने कम्पाउएड की दीवार पकड़ी खीर ख्रपने को ऊपर की छोर खींचा और रस्से की मदद से दूसरों ने भी दीवार फाँद ली। तब वे सबके सब अन्दर की छोर गये। जहाँ आँगन पार करके वे एक अंदरूनी दीवार के पास पहुँचे पर वहाँ भी फाटक पर बड़ा-सा ताला लटक रहा था। इस दीवार को उसी तरह फाँदना जैसे कि बाहर की दीवार फाँदी थी, किटन था क्योंकि यह बहुत ऊँची थी। पास ही एक ऊँचा दरख्त था पर उसकी शास्त्रामें अधिक लम्बी न थीं। धूर्त जिनलुंग पेड़ पर चढ़ गया, रस्सी का एक सिरा उसने एक मजबूत शास्त्रा में जो दीवार से ऊँची थी बाँध दिया और दूसरा सिरा लियेव की कमर में बाँध दिया। लियेव को जमीन से ऊपर उठाया और दो-चार हाथ में ही वह दीवार पर था। जब पेड़ से बँधा हुआ रस्सी का सिरा खोल लिया गया तो दूसरे दो भी दीवार पर खेंच लिये गये। दीवार का ऊपरी हिस्सा आँगम की कुछ इमारतों की छत से स्टा हुआ था। उन्होंने छत पार की

श्रीर एक ऊंचे-से खम्मे के जो गर्मियों में शामियाने श्रादि के लिए इस्तेमाल होते थे सहारे रपसते हुए नीचे श्रा गये।

इमारतों में से जिन्होंने वह पोला-सा स्क्वायर बनाया था सिर्फ पूर्वी व उक्तरी दिशाएँ प्रकाशित थीं। पूर्वी विंग की खिड़की में से भाँक कर उन्होंने देखा कि लोग ताश खेल रहे हैं। केवल एक थके-भाँदे नवयुवक के ऋलावा वाकी सब खिलाड़ो स्त्रियाँ थीं। लिपेव को पूर्वी विंग के दरवाजे के बाहर खड़ा करके जिनलुंग और सियोव स्थिर, शान्त उत्तरी द्वार में प्रविष्ट हुए।

्र व्यागरिक संघ का प्रधान काँग पर लेटा धूम्रपान कर रहा था। वह घवड़ाकर उठ बैटा।

"धवराइए नहीं," जिनलु ग ने भट कह दिया। "हम ग्रापको नुक्सान पहुँचाने नहीं ग्राये हैं।"

''कोन हैं स्त्राप लोग १" मोटा व्यापारी चिल्लाया।

\* "मैं वा लू में एक कप्तान हूँ। मैं ही वह शख्स हूँ जिसने श्वे ल्यू का किला फतह किया था। हम में से कुछ ने यह तय किया है कि हम इस जिम्मेदारी को छोड़ें श्रौर बा लू को भी सलाम कर लें। हम श्रापको श्रपनी बन्दूकें सौंप देंगे लेकिन श्रापको हमें कुछ पैसे किराये के लिए कर्ज़ देने होंगे।"

जिनलुंग ने मेज पर पिस्तौल रख दी श्रौर बैठ गया। सियोव ने भी ऐसा ही किया।

मोटे व्यापारी-नेता को पुर्निग्राश्वासन दिया गया। "बहुत ग्रन्छे, बहुत अन्छे," वह सुरुतरा दिया। "मेरे पास कुछ पैसे हैं, लीजिए ले लीजिए।"

उसने जेब से नोटों का एक बएडल निकाला श्रीर जिनलुंग को थमा दिया। जिनलुंग उन्हें गिनने लगा।

"हमारे साथ बहुत-से आदमी हैं," जिनलुंग ने कहा। "ये कै दिन चलेंगे। क्या थोड़े और नहीं दे सकते आप हमें ?"

मोद्र के चेहरे का थल-थल गोश्त सिकुड़ गया। उसने एक च्रण सोचा, फिर चाबी निकाली। काँग पर भुकते हुए उसने दीवार में बना एक दरवाजा खोला। उसके खानों में से उसने एक जवाहरात की डिविया निकाली। उसमें

की वस्तुश्रों को टटोल कर अन्त में व्यापारी ने अंगूटियों की एक जोड़ी निकाली जिसमें से एक में हरा और दूसरी में लाल हीरा लगा हुआ था।

"ये लीजिए कप्तान साहब," वह जिनलु ग को देते हुए बोला। "इन्हें ले जाइए ग्रौर जहाँ भी ग्राप जायें ये ग्रापके काम ग्रायेंगी। इन्हें दोनों की ले जाइए।"

ज्योंही वह दीवार में लगी तिजोरी का ताला लगाने को मुड़ा कि जिनलुंग ने उसका दोनों हांथों से गला दवा दिया ग्रौर लियेव ने फट रस्सी का फंदा गर्दन में डाल कर उसे खींच लिया । मोटेराम की ग्राँखें बाहर ग्रा गई; गला घुटने की ह'धी हुई ग्रावाज़ें ग्राई; । सियोव मय से काँप रहा था ग्रौर रस्सी उसके लरज़ते हाथों से नीचे गिर पड़ी थी। जोर से हाथ-पैर मारकर मोटेराम काँग से लुढ़ककर जमीन पर गिर पड़ा। रस्सी ग्राव भी उसके गले में बँधी खिच रही थी। जिनलुंग ने एक पैर उसके सीने पर रख दिया ग्रौर रस्सी का एक सिरा ग्रपने हाथ में ले दूसरा सियोव को पकड़ा दिया। दोनों ने खूब जोर लगा कर उसे ऐसा खींचा कि मोटेराम की पुतलियाँ फिर गई, जीभ मोटी ग्रौर बैंजनी रंग की होकर चिपक गई ग्रौर उसका शरीर एक टोस गेंद की नाईं सिकुड़ गया। तब कहीं जाकर जिनलुंग ने रस्सी डाली, जवाहरात की डिविया पर टूटा ग्रौर उसे खोल डाला। लम्बी सोने की जंजीर देखते ही उसकी ग्राँखें लोभ से जगमगा उठीं। डिविया बन्द करके उसने उसे कमीस में रखली।

"हुरा दो !" वह सियोव की ग्रोर देखकर चीखा।

सियोव ने एक चमकता हुन्ना स्त्रर मारने का छुरा निकाला लेकिन राम लक्ष्में से संदत हाथ वह न उटा सका। जिनलुंग ने सस्त ग्लानि से दाँत पीसे, छुरा उसके हाथ से छीना, न्यापारी के स्थिर राव पर भुका न्नीर उसकी गर्दन में मोंक दिया। ज्योंही उसने छुरा निकाला खून की फौबार से उसके सारे कपड़े रंग गये लेकिन जब उसने दो बार न्नीर पाश्वकंता के साथ छुरा मारा तब जाकर कहीं सिर धड़ से न्नाला हुन्ना। बिस्तर में से उसने एक पतली-सी चादर निकाली, न्नप्रना वह कात्तिलाना इनाम उसके केन्द्र में रखा, चारों सिरे कसकर बाँचे न्नीर उनहें उठाकर न्नप्रनी कमर-पट्टी के नीचे बाँच

लिया। उसने लैम्प बुभा दिया श्रीर सिथोव व लियेव के पीछे-पीछे चलकर श्राँगन के पिछवाड़े के दरवाजे से भटपट रफूचक्कर हो गया।

जब वे बाँध पर पहुँचे तो उन्होंने रुक कर दम लिया। जिनलु ग ने न्योटों की गड़ियाँ बराबर-बराबर तीन जगह रख दीं।

"मुक्ते श्रीर लियेव को एक-एक श्रंगूठी क्यों नहीं देते ?" सियोव ने खुशामद करते हुए कहा। "ज़ंजीर तुम श्रपने लिये रख लो।"

जिनलुंग ने एक करारा भापड़ उसके मुँह पर जमाया। "निकल जा सुसरे यहाँ से ! हमारी जिल्ली श्रीर हम ही से म्याऊँ ! मैंने तुभसे कहा उसे मार डाल तो तेरा बदन काँपने लगा, श्रपनी जगह से हिला तक नहीं ! श्रव तुभे क्या हक है कि यह माँगे श्रीर वह माँगे !"

सियोव भयभीत हो गया, लेकिन लियेव, जो उससे कहीं ऋधिक चालाक था, जिनलुंग को पटाना जानता था।

"त्रप्रे बाबा तो इतने गरम क्यों होते हो १" उसने सान्त करना चाहा। "दिखात्र्यो तो सही क्या-क्या लाये हो १"

"तुम इस साले कुत्ते के भौंकने पर मत जात्रो," जिनलुंग बोला। "मेरे पास सिर्फ दो श्रंगूठियाँ हैं। लो, एक तुम ले लो।" लियेव ने वह ले ली श्रीर सन्तुष्ट हो गया। जिनलुंग खड़ा हो गया। श्राश्रो श्रव वापस चलें। जरा तुम्हारे चूतड़ रूमाल से दॅंक लो ताकि छेद न दिखाई दें। यह बात एक रहस्य ही रहना चाहिए। देखो किसी को श्रपनी लूट का पता न चले।"

पौ फटने तक जब देश-रचक सैनिक बिस्तरों से उठ रहे थे वे लोग जिला-प्रधान दफ्तर में पहुँचे। "कल्लू कहाँ है १" जिनलु ग में पूछा।

श्वाँग ने उसके रक्त-रंजित कपड़ों की ब्रोर देखा। "रात वह यहाँ नहीं सोया," उसने उत्तर दिया। "तुम कहाँ चले गये थे ?"

जिनलुंग कुछ नहीं बोला बल्कि खामोशी के साथ श्रपनी कमर का बरुडल उसने खोला। जब वह भयानक सिर खुलकर फर्श पर गिरा श्रीर लुढ़क कर काँग के पाये से टकराया तो श्रादमी उसे देखते ही श्रातंकित होगये।

"यह उस गद्दार ल्यू का सिर है," गर्व से फूले हुए वह बोला। "मैंने,

जिसका नाम जिनलु ग है, इसे फ़ूँक से उड़ा दिया हालाँ कि तुम लोग जानते हो वह ऐसे गाँव में रहता था जो चारों तरफ से एक गहरी खाई से छौर ऊँची दीवार से धिरा हुआ है! जिधर देखो जापानी पहरेदार भड़कती हुई मश्लों लिये तैनात थे, पर क्या रोका उन्होंने मुक्ते ? दा-श्वी हमेशा डींगें मारता रहता है—जरा उसे भेजकर तो एक लिर मँगवा लो!"

"कीन से ल्यू से तुम्हारा तात्पर्य है ?" श्वॉग ने पूछा, उसकी झाँखें झव तक फटी हुई थीं।

"वही न्यापारी-संघ के प्रधान्न का सिर है जो बहुत बड़ा राहार है ! तुम नहीं जानते क्या ?"

श्वाँग ने सोचा कि यह मामला है खराब, पर उस स्वा उसे कुछ स्भी ही नहीं। उसने जिनलुंग को आराम करने के लिए कहा और बताया कि कल्लू अभी ही आने वाला है उसका इन्तजार करे जिनलुंग ने समभा उसने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है।

श्रात्म-संतुष्टि से उसने खोपड़ी के एक लात जमाई। "तुम श्रपना इत्मेनान करलो, श्रोर कल्लू को भी बता देना यह। कल हम इसे बाजार में लटका देंगे ताकि लोग इसे देख सकें।" खोपड़ी को एक बहुमूल्य हीरे की नाई दोवारा बाँधते हुए वह शेखीबाज की तरह श्रकड़ कर चलता हुश्रा बाहर चला गया।

## $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

श्वाँग ने देखा कि ियोव का एक गाल जहाँ जिनलुंग ने तमाँचा मार दिया था, सूजा हुन्ना था, उसने उसे एक न्नोर बुला कर कारण पूछा। पहले तो सियोव बोलने से घवराया पर जब श्वाँग ने गारंटी दी कि वह उसे बचायेगा तो उसने बड़े चोभ व ग्लानि के साथ सारा किस्सा सुना दिया।

कल्लू के ख्राने पर श्वाँग ने उसे तफसीली रिपोर्ट दी। कल्लू ने कहा कि जिनलुंग के ख्रपराध जितने उसने समभे थे उनसे कहीं ग्रिधिक खतरनाक हैं। उसने उसे फोरन प्राइवेट तौर पर मुलाकात के लिए बुलाया।

जिनलुंग, जो वही हेकड़ी श्रीर गुस्ताखी से नातें कर रहा था, हक्का-वक्का रह गया जब कल्लू ने अकुटी चढ़ा कर उससे कहा, ''म्ल तुम कोर पृष्ठुं-गृष्ठे दो श्रादिमित्रों को लेकर यहाँ से चले गए। यह बिल्कुल गलत तरीका है। किसी श्रादमी को जान से मार डालना कोई हँसी-ठट्टा नहीं है। उसके लिए काउपटी श्रीर जिले दोनों सरकारों की श्रनुमित श्रावश्यक है। इस प्रकार मनमानी का तुम्हें कोई श्राधकार नहीं था।"

एक ग्रहार को मार डालने में मैंने कौनसा गुनाह कर दिया ?" जिनलु ग ने ज़ख्सी स्वर में पूछा ।

"व्यापारी-संघ का प्रधान कोई जरूरी नहीं कि गहार ही हो। कम्युनिस्टों की तो नीति यह है कि पहले ऐसे व्यक्ति को समभा-बुभा कर सुधारना चाहिए। हम उन्हें उसी शक्त में ऋलग करने हैं जब यह तय हो जाता है कि वे इतने दुष्ट और सड़े-पड़े हैं कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। हर बात में ऋच्छाई-बुराई देखी जाती है और कोई फैसला किया जाता है। और कैसी भी सूरत क्यों न हो किसी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वह ऋपने आप इस प्रकार का कदम उठा सके।"

जिनलुंग सामने की श्रोर घूरता हुआ बैटा रहा श्रौर अपनी शेखी पर लगे घावों को मरहम लगाता रहा। कल्लू असन्तोप से उनकी श्रोर देखता रहा श्रीर बोला, "तुमने ऐसा किया ही क्यों ? क्या तुमने जापानियों को खतम करने की गरज़ से ऐसा किया था या अपने वैयितिक स्वार्थ-पूर्ति के लिए........? बिता श्री तुम उस गाँव से क्या लूट कर लाये हो ?"

जिनलुंग के चेहरे पर एक रंग ग्राए श्रीर एक रंग जाए। "क्या मतलब है तुम्हारा?" उसने बात छिपाने के उद्देश्य से पूछा। "मैंने तो एक बटन तक नहीं छुत्रा। यह ख्याल भला तुम्हें कैसे हो गया?"

इस प्रकार के भोंडे जवाब से कल्लू को द्योभ हुआ । उसने बसुएकल अपना क्रोध दवाये रखा। "जिनल्लांग," उसने वैर्थ से कहा, "हम इसलिए यह नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारे उस ख़ुज़ाने में से हमें कोई हिस्सा बँटाना है बल्कि हम तुम्हारे इन उलभे हुए विचारों को साफ करना चाहते हैं। कल मैंने श्रौर श्वाँग ने तुमसे घरटों वातें की पर तुम्हारी समभ में शायद खाक न श्राया — श्रमल पूछों तो तुम पहले से श्रम विगड़ते ही जा रहे हो। यह जो तुम ग्रपनी ही बात करते हो ना यह इन्कलाव के लिए हानिकारक है इससे उसे कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। श्रीर जहाँ तक तुम्हारी जात का सम्बन्ध है श्रगर तुम श्रपनी न्यूनताश्रों को शीव्र ही नहीं मुधारते तो वे रोज-ब-रोज बिगड़ती जार्थेगी श्रौर एक दिन तुम्हें तबाह करके छोड़ेगी।"

जिनलु ग समक गया कि भाँडा फूट चुका है। पहला विचार जो उसके मस्तिष्क में श्रापा वह यह था कि दा-श्वी ने उसकी कलई खोलकर रख दी होगी। श्रव उसका चोभ श्रपने वचाव की कोधपूर्ण दलीलों में परिण्त हो गया।

"मेरे कान पक गये!" उसने भटके से उठते हुए कहा। "मैं तो अपनी जान जोखों में डालूँ और फिर भी कीड़े मुभी में निकलें! जरूर दाल में कुछ काला है और मैं खूब जानता हूँ कि कौन मेरी पीठ पीछे मुभ पर इमला कर रह्या है। अगर तुम्हारा ख्याल न होता तो मैं उसको अभी गोली मार देता। चलो अब खिड़की खोल कर सब को एलान कर दो कि या तो दा-श्वी रहेगा या मैं रहूँगा! मुभे भला इस काम की क्या जरूरत है १ खैर, वैसे मैं दुश्मन से नहीं जा मिलूँगा, न गृहारी ही करूँगा—अपने घर जाकर सीधा-मादा नागरिक बन जाऊँगा।"

उसने पिस्तौल मेज पर फेंका और धड़धड़ाता हुआ ऐसे बाहर निकला कि दा-श्वी से जो अन्दर आ रहा था उसकी टक्कर होते-होते बची । जिनलु ग के चेहरे पर खून उतर आया था, उसने दा-श्वी को देखना भी गधारा न किया और कोधोन्मत्त चला गया।

वह सीधा श्रपने दस्ते के कमरे में गया श्रीर वहाँ जाकर इस कदर चीखा श्रीर गुर्राया कि उनको भी यह श्रहसास हुश्रा कि यह हमारी प्रतिष्ठा का 'श्रपमान' है श्रीर उसके विरुद्ध उनमें भी विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। लियेव की श्रगुश्राई में वे गिरोह बना कर इस्तीका देने कल्लू के पास पहुँचे। कल्लू श्रीर कमेटी के श्रन्य सदस्यों ने बड़ी देर तक उन्हें समस्ताया श्रीर यकीन दिलाया

कि जिलुंग की जो नुक्ताचीनी की गई है वह विल्कुल न्यायोचित है ग्रौर उसका कोई ग्रसर दस्ते के सदस्यों पर नहीं पड़ता।

श्चन्त में लियेव ने ही इस्तीफे पर ज़िद की। "मैं यह चावल नहीं खा अंकता." वह बोला। "जो यहाँ रहना चाहते हैं वे रहें।" उसने श्चपनी वन्दूक छुमाई श्चीर चला गया।

में घर पर ऋपने बीमार बालक की मुश्रुपा कर रही थी। वह उसे गोद में लिये पुचकारती और गीत गाती हुई ऊपर नीचे टहल रही थी और उसके नन्हें-से जिस्म को थपथपा रही थी। बच्चा कमजोरी और पीड़ा से रोये जा रहा था।

श्राईने के सामने रुककर वह बोली, "देख तो, वह कौन है ?" श्रपने नन्हें सिकुड़े हुए चेहरे का श्रक्स श्राईने में देखते ही बच्चा खिलाखिला उठा। में की श्राँखों से श्राँसुश्रों की नदी वहने लगी।

बह बच्चे को उबला हुआ अगडा खिला रही थी कि इतने में जिनलुंग वही को घपूर्ण आकृति लिये आ धमका। "मे," वह चीला। "अगर तुम मेरी बीवी हो तो विस्तर लपेटो और चलो मेरे साथ अभी। वरना आज से हम और तुम हमेशा के लिए अलग।"

मे चौंक पड़ी, उसकी ग्राँखें सिकुड़ कर ज़रा-सी हो गई'। "तुम क्या करोगे ?" उसने पूछा।

जिनलु ग रूखी हँसी हँस दिया। "वे मुफ्ते न तो इ सान समभते हैं श्रीर न ही भूत-प्रेत। मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। श्रगर वे मुफ्ते नहीं चाहते तो क्या हुश्रा सैकड़ों ऐसे हैं जो मुक्ते बुलाते हैं। नौकरी से इस्तीफा दो श्रीर चलो मेरे साथ, वर्ना हम-तुम श्राज से जुदा।"

"ये गीदड़ भभिक्याँ मुक्ते मत दो, जिनलु ग," मे ने उसकी आँखों में आँखों डालकर तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा । "अगर हमें जुदा ही होना है तो यो ही सही। तुम्हारे लिए मैं इन्कलाव से मुँह मोड़ लुँ इसकी कृतई कोई उम्मीद नहीं है। तुम अपनी राह जाओ मैं अपनी, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं।" "ठीक है !" जिनलु ग ने क्रोध से कहा । "ग्रगर तुम मुक्ते ग्रपना पति नहीं मानतीं तो इस बालक पर भी तुम्हारा कोई ग्राधिकार नहीं है !" उसने बच्चे को ग्रपनी बाहों में पकड़ कर में से छीनना चाहा ।

में ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, बचा भय से बिलबिला उठा। में न्रे क्रोधित हो कहा, "ऐसा बीमार तो है वह ! उसे तंग न करो।"

जिनलुंग ने पाश्विक शिक्त से बच्चे को छीना और मे को ऐसा धक्का दिया कि वह लुढ़कती हुई फर्श पर जा गिरी। वृग्णा ने उसका चेहरा सिकुड़ा उसने कृरता से कई लातें उसके मारीं फिर धृमकर वाहर ग्राया और दरवाजे में ताला लगा कर भाग गया। सिसिकियाँ भरते हुए मे सरककर दरवाजे तक ग्राई ग्रीर जोर से उरो धड़धड़ाने लगी। बच्चे के रोने की ग्रावाजें पासले के साथसाथ मन्द पड़ती गईं।

कुछ दिनो परचात् काउएटी सरकार को जिनलुंग का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि पत्नी को अपने पति के साथ रहना चाहिए और यदि में घर नहीं लौटना चाहती तो मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। अधिकारियों ने इस विपय पर में की राथ पूछी।

"उसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है," उसने कटुता से कहा। "वह आदमी अञ्चल दर्जे का बदमाश और नीच है। इन्कलाब के लिए काम करने से वह इन्कार करता है। मैं उसके खाथ नहीं रह सकती तलाक हो या न हो! मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वह सुमें मेरा बच्चा लीबा दे! मैं जानती हूँ वह बच्चे को भी दुःख ही पहुँचायेगा।"

तलाक मंजूर हो गई पर बच्चे के बारे में कोई कार्यवाही न की गई। जिस दिन जिनलुंग उसे लेकर भागा था रास्ते में बच्चे को सख्त जुकाम हो गया और कुछ दिन बाद वह चल वसा।

## : 5:

## श्रंगद का पैर--ग्रीब्म, १६४२

में के ग्रांतिम दिनों में जापानियों ने वा लू ग्रीर केन्द्रीय होपी की दिशा में काम करने वाले तमाम फौजी दस्तों को घेरने ग्रीर परास्त करने के लिए एक विकट श्रिभयान ग्रारम्भ कर दिया। इस वार जापानियों को हराना टेढ़ी खीर थी। प्रधान वा लू ग्राड्डों के विश्वंस के लिए वे चारों ग्रीर से टूट पड़े। कम्युनिस्टों की नियमित सेना दूसरे प्रदेशों को प्रस्थान कर गई। स्थानीय कम्युनिस्ट प्रशासन तथा छापेमार संगठनों को रूपोश होने का ग्रादेश दे दिया गया।

काउएटी-स्तर पर हर जगह पार्टी-मेम्बरों की बैटकें हुई । कम्युनिस्टों ने प्रण किया कि ये न तो डिगेंगे छोर न ही शत्रु के छागे समर्पण करेंगे बिल्क छात तक जनता का साथ देंगे। यह सबने माना कि छाने वाला काल छत्यंत किटन वि दुष्कर है परन्तु यदि सम्भल कर काम किया गया तो विजय निश्चित है। समस्त प्रदेश में गंभीर व शांत सुद्रा लिये समुदायों ने छापनी वफादारी का छहर किया।

जापानियों की चढ़ाई अब छोटे-छोटे गाँवों तक पहुँच खुकी थी। जन-सेना खों की सुरत्ता, छिपान और चालान को संगठित करने के लिए म्हटपट काडरों के गिरोह बना लिये गये। ऐसे ही एक गिरोह में दा-श्वी, श्वाँग और में थी। वे तीनों ज़िला-प्रधान दफ्तर को बायस गये और वहाँ उन्होंने उपयोगी सामग्री छिपाने और भूमिगत गये हुए स्त्री-पुरुपों के नाम व हुलिये गुप्त रखने के लिए लोगों को सेना-बद्ध किया। जनता और काडरों ने मिलकर जल्दी-जल्दी आवश्यक तैयारियाँ कीं।

शत्रु समीपतर त्रागया। बोगदे खोदने का विचार रह कर दिया गया क्योंकि वयाँग भील वाले भाग में ऐसा कोई स्थान न था जहाँ पानी काटे बिना गहरे गढ़े खोदे जा सकते। गुप्त गढ़ों का भी प्रस्ताव पेश हुद्या लेकिन उन पर लोगों को विश्वास न था। ग्रंतिम च्रंण पर काडरों ने यह निश्चय किया कि वे ग्रीव किसानों के से माम्ली कपड़े पहन लें ग्रोर उन किसानों के सुरखों में जा मिलें जो सुरच्चित स्थान की तलाश में एक देहात से दूसरे देहातों को जारहे थे।

दुश्मन की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। किसी को पता न था कि वे कितने हैं और कहाँ से आरहे हैं। लेकिन भीलों, निदयों, बाँघों वगैरह पर से यातायात के तमाम साधनं जापानी पहरेदारों ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिये थे। जब जापानियों ने निर्दयता के साथ हर हिलती-इलती चीज पर गोलियाँ बरसाई और गाँवों को घेर लिया तो देहाती लोग गेहूँ के खेतों में छिपने की कोशिश करने लगे।

एक दिन तीसरे पहर को जापानियों ने लगभग दस मील की परिधि का एक जाल बनाया ख्रीर उसके केन्द्र की ख्रीर मार्च करते हुए बढ़े। जब लोग पूर्व की द्योर भागे तो पैदल सेना का सामना हुद्या; ख्रीर उधर से लौट कर जो पश्चिम की ख्रीर लपके तो घुड़सवार चढ़े चले छा रहे थे—जिधर देखिए जापानी ही जापानी थे। स्त्रियाँ ख्रीर बच्चे भयभीत हो रोने-पीटने लगे, गाँव पर गाँव ख्राग की लपटों की भेंट चढ़ाया जा रहा था ख्रीर जापानियों की बंदूकों की ख्रावाज दम-ब-दम बुलंद होती जा रही थी।

दा-श्वी और अन्य काडरों ने अपनी कटुता पर काब्रू किया और अपनी-पिस्तीलें खेतों में गाड़ कर उन स्थानों पर पत्थर या मिट्टी के ढेलों से निशान बना दिए। कुछ द्वाण बाद दुश्मन की धुड़सवार सेना ने गेहूँ के खेतों में छिपे हुए लोगों को घेर कर बुरी तरह कस लिया। इस्पाती टोप पहने, चमड़े के जूते चढ़ाये जापानी पैदल सेना और हरी वर्दी में सजे हुए कठपुतली दस्तों ने चमकती हुई बंदूकें लिये किसानों को खदेड़ कर सड़क पर ले गये। मदों को औरतों से अलग कर दिया गया और मशीनगन चलाने वाले हर और से अपने शस्त्रों पर भुक गए।

एक 'दुमापिया' श्रौर गैरफोजी पोशाक में एक ग्रहार कैदियों की पितियों में फिरते रहे श्रौर पूछते रहे, ''बा लू कौन है ! कम्युनिस्ट कौन है ! बतलाश्रो हमें !''

कोई उत्तर नहीं।

"काडर कीन है ? छापेमार कौन है ?"

तब भी कोई उत्तर नहीं।

"हम जानते हैं यह जगह जापान-विरोधियों का ग्रह्डा है !" सफेद कमीज पहने हुए एक ग्रहार ने कहा, "श्रोर हम उन्हें हूँ द कर छोड़ेंगे !" श्रधीर हो एक जापानी श्रक्षसर ने किसी कटपुतली सैनिक को श्रपने साथ लिया श्रीर स्वयं पुरुष-कैदियों को एक-एक करके जाँचने लगा। उसने उनके हाथ देखे, टाँगों की पेशियाँ देखीं श्रीर पंक्ति में से श्रनेक किसानों को ब्रिशंच कर बाहर निकाल लिया। मे उनमें से कुछ को पहचान गई पर दूसरों को वह न जान सकी। कुछ ही देर में त्युर, बूढ़ा मंचूरियन कप्तान श्रीर दा-श्वी सबको श्रागे खींच लिया गया। मे का दिल दहल गया।

फिर 'मनोरंजन' के लिए श्रौरतें छुँटी जाने लगीं। जब में की बारी श्राई तो एक राद्दार ने कहा, "श्राय हाय, क्या पटाखा है ! पर कहीं इसके गंदे चेहरे पर मोहित न हो जाना, इसने इसे तवे की स्याही से काला कर लिया है !" उन्होंने उसे धकेलकर उन लड़िक्यों में मिला दिया जिन्हें एक साथ ठूँ स दिया गया था।

सूर्व ग्रस्त हो रहा था। जापानियों ने पकड़े हुए कैंदियों में से पाँच को किनमें खर ग्रौर बूढ़ा कप्तान भी था उनके हाथ बड़े कसकर उनकी पीठ पर बाँचे ग्रौर उन्हें खेतों में धक्का देकर फेंक दिया। ग्रहारों ने फावड़े निकाले ग्रौर किसानों को हुक्म दिया कि वे गढ़े खोदें। जब उन्होंने इन्कार किया तो उनको सोटों से पीटा गया ग्रौर ऐसी वेददीं के साथ कि ग्राखिरकार उन्हें हुक्म मानना ही पड़ा।

पहला शिकार जिसे घसीड़कर गढ़े के किनारे ले जाया गया श्रभी लड़का ही था, मृत्यु के भय से उसका खून सूख गया था श्रौर वह रो-चीखकर अपनी रिसियाँ खोलने का प्रयत्न कर रहा था।

किसान बेचारे विपदा के मारे जोर-जोर से सिसकियाँ भरने लगे। "यह तो श्रभी बच्चा है।" उन्होंने फरियाद की। "इसे तो छोड़ दो।"

जापानियों ने उसके एक लात मारी और गढ़ में धकेल दिया।

अगली बारी बूढ़े कप्तान की थी। वह अपने दाँत पीस रहा था और एक तिरस्कृत दृष्टि से जापानियों को घूर रहा था। वह खामोशी के साथ गढ़े की अ्रोर गया। गढ़े के किनारे पहुँचा ही चाहता था कि वह घूमा और अपनी भरपूर शिक्त से उसने एक जापानी सैनिक के अरडकोश पर करारी लात

जमाई । कष्ट से कराहते हुए सैनिक की पुतलियाँ फिर गई वह धड़ाम से नीचे त्या गिरा। दूसरे दुश्मन-सैनिक वूढ़े कप्तान की ग्रोर लपके ग्रौर उन्होंने अपनी वन्दूकों के कुन्दों से प्रहार करके उसे ग्रधमुंग्रा कर दिया ग्रौर खुली हुई कब्र में धकेल दिया।

क्रोध में दाँत पीखते हुए जापानियों श्रौर ग्रहारों ने दो श्रौर श्रादिमयों को गढ़े में घकेल दिया। फिर पाँचवें श्रौर श्रन्तिम व्यक्ति त्वुर को उन्होंने घसीटा। लातें मारकर श्रौर हाथ पाँच पटककर वह दुश्मन पर गालियाँ बरसा रहा था।

"तुम्हारी मा को—! चीनियों को तुम शोड़े ही मार सकते हो! आज नहीं तो कल तुम्हारा जनाज़ा निकलने वाला है! ' ' ' उन्होंने दूसरों के साथ उसे भी घसीटा पर वह भी गालियों से बाज़ न आया। लोगों में हलचल मच गई।

राहारों ने फौरन किसानों को गढ़े पाटने का हुक्म दिया लेकिन किसी ने उनका हुक्म न माना। उन्होंनें फायड़े छीने छौर खुद उन बिल के बकरों की चिल्ल-पों व कराहट को मिट्टी के ढेर तले दबा दिया। लोगों की छाह व फिरयाद उन्होंने सुनी-अनसुनी कर दी और उस भयानक कब पर मिट्टी डालकर उसे खुब ठोकने लगे।

िक्युल की आवाज सुनते ही जापानी बाकी कैदियों को लिये आगे को बढ़ गए।

ज्योंही वे नजरों से ग्रोभल हुए कि लोगों ने हाथों से ही गढ़े की मिट्टी हटाना ग्रुरू कर दी। पहला ग्रादमी जो निकला मर चुका था; दूसरा—वह भी खतम हो चुका था """ पाँचों दम घुट जाने से ऐड़ी से चोटी तक नीले पड़ गये थे।

फिर जो हृदय-विदारक रोना श्रौर मातम हुश्रा उसकी न पूछिए! घनराहट में भटपट उन्होंने श्रपनी उंगिलयों से उनके मुँह श्रौर नथुनों की मिटी निकाली।

श्वॉग की ग्रॉंखों से टप-टप ग्रॉंस् गिर रहे थे। उसने बड़े धीरज के

साथ खुर की बाहें सहलाई और उसे धीरे-धीरे साँस बहाल होने लगी। दो ग्रीर बच गये लेकिन वह लड़का ग्रीर कप्तान न बच सके।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

कैदियों को सड़क पर ले जाया गया, मर्द ग्रागे ग्रौरतें पीछे। छ:-छ; के गिरोहों में उन्हें बाँध दिया गया था ग्रौर हर गिरोह के दरम्यान जापानी सैनिक ग्रौर गदार चल रहे थे। ग्रादमी उनकी पीठ पर बाँचे हुए थे ग्रौर जापानियों द्वारा उनकी पीठ पर लादे गये चमड़े के यैलों के बोभ तले दवे वे लड़खड़ा कर चल रहे थे। यैलों की पिट्टियाँ कैदियों की गर्दनों में लटक रही थीं जिनसे उनका दम ब्राँग जा रहा था।

दा-श्वी कारत्सों की थैलियों से लदा हुया था और एक भारी चमड़े की थैला अलग उसेदबा रहा था जिनसे उसके करठ पर ऐसा दबाव पड़ रहा था कि साँस लेना भी दूभर होगया था। घीरे-घीरे वह थैले की पट्टी को सरका कर ठोड़ी तक ले ग्राया, फिर उसे मुँह में रख लिया और कसकर दाँतों से दबा दिया। ज्यों ज्यों वह चलता जाता था उसे ख़ुर और बृढ़े कप्तान का ख्याल ग्राता जाता था। गर्म त्रांसुओं से उसकी ग्राँखें मिच गई थीं। उसने ग्रपना सिर घुमाकर में को देखना चाहा पर उसी च्या जायानी सैनिक ने बड़ी कारी लात उसके मारी ग्रीर ग्रागे घकेला।

द्यागे जाती हुई घुड़सवार-सेना ने ऐसी धूल उड़ाई कि कैदियों की आँखों में भर गई। श्रव श्रपना रिसता हुआ पसीना और बहती हुई नाक पोछने का एक ही तरीका रह गया था कि आगे को सुकें और अपने घुटने से मुँह पोंछ लें।

उफ ! दा-श्वी ने लोचा । छात्र तो ये हमारी गर्दन पर छा बैठे जो जी में छा गया करेंगे । यह मुसरी कैसी जालिम दुनिया है ! चेयरमेन मास्रो ने कहा है कि जापान-विरोधी युद्ध तीन मंजिलों से गुज़रेगा तव जाकर हमें विजय प्राप्त होगी । लेकिन हमें ये दुख कव तक केलगा पड़ेंगे ? जापानी तो ऐसे निकल पड़े जैसे टिड्डियों के दल । ..... मैं जानता हूँ विजय ग्रन्त में हमारी ही होगी । ..... पर रंज तो यह है कि उसे देखने के लिए मैं जिन्दा न रहूँगा !

जब वे एक छोटे गाँव में से गुजरे तो उन्हें नंगी स्त्रियों का एक समूह दीख पड़ा जो बेद बृद्धों की छाड़ में दुक्क रहा था। उनसे पचास गज की दूर्स पर एक जापानी सिपाही टीले पर खड़ा दो पाजामे अपनी बन्दूक पर लटकाये लहरा रहा था। वह कुछ कक रहा था और अपना हाथ हिला रहा था। स्त्रियाँ सबकी-सब उसकी ओर दौड़ीं और पाजामे भ्रापट कर पकड़ने लगीं पर उसने उन्हें और उपर कर दिया और खूब जोर-जोर से हँसने लगा।

एक दूसरे गाँव में पहले से भी श्राधिक नंगी स्त्रियाँ जापानियों के एक वड़े-से घेरे में घिरी हुई थीं। केन्द्र में एक ग्रहार खड़ा था जिसके कंधे पर कुछ जोड़ी कपड़े लटक रहे थे। वह कुछ मुर्गियाँ पकड़े हुए था। कैदी उसकी बुलंद बाँग चिल्लाहट सुन रहे थे, "जो कोई भी इन मुर्गियों को पकड़ लेगा उसे कपड़े मिल जायेंगे!" उसने मुर्गियाँ फेंक दीं श्रीर जब नंगी स्त्रियाँ उन्हें पकड़ने के लिये परेशान हो इधर-उधर दोड़ीं तो जापानी सैनिक खुशी के मारे बेदम हो गये।

मे अपमान के इन बाएों से बेधित मन-ही-मन जल रही थी। उसने अपना मुँह दूसरी छोर को कर लिया। गाँव के अन्दर रोती-दहाइती स्त्रियों की आवाजें उसे मुनाई दे रही थीं जिन्हें मुनकर उसके रांगटे खड़े हो रहे थे। उसके शरीर में आतंक की ऐसी भरभरी पैदा हुई कि उसने तय कर लिया कि मुभे इस मयंकर नरक-कुएड से किसी-न-किसी तरह निकल भागना है। लेकिन किस तरह ? जब उसने अपनी कलाइयों का जोर रिस्थों पर लगाया तो उसे यह महस्स करके अचरज हुआ कि वे ढीली पड़ गई। उसने खुब खींचा-तानी की और आखिरकार वे इतनी खुल गई कि आसानी से नीचे खिसक जायें, लेकिन उसने हाथ पीछे ही बाँधे रखे और अपने चेहरे की भीगमा में कोई परिवर्तन न आने दिया।

रात हुई तो वे एक छोटे गाँव की सकरी घुमावदार गली से गुजर रहे थे। मे के गिरोह की निगरानी रखने वाले ग्रहार ने श्रमी-श्रमी ज़रा सिर घुमाया था । दूसरे कैदियों का गिरोह पीछे रह गया था ग्रीर ग्राँखों से ग्रोभल था । मे ने भटका देकर ग्रपने हाथ छुड़ा लिये ग्रीर सड़क पर दौड़ती हुई एक सार्वजनिक शौचग्रह में जा घुसी । वहाँ वह एक कोने में जाकर दुक्क गई पर भय से उसकी क्रिनपटियाँ ग्रज भीं काँप रही थीं ।

बंदियों का जुलूस गुजर गया पर वह उसके बाद भी घएटों वहाँ से न निकली क्योंकि उसे अब तक जापानियों की चीखें और ठहाके तथा उनके बूटों की मंद ठप-ठप सुनाई दे रही थी। उसे डर यह था कि कहीं सिपाही गाँव में ही न ठहर गये हों पर वह यह भी जानती थी शौचग्रह में श्रानिश्चित समय के लिए रहना भी मुश्किल था। जब तक सारी चीजें कुछ शांत न हो गईं वह वहीं स्की रही; फिर साहस बटोरते हुए वह चुपके से निकल कर गली में श्रा गईं। दीवार से चिपके-चिपके श्रीर श्राहिस्ता-श्राहिस्ता छाँव में चलकर वह गाँव से निकल श्राई श्रीर श्रंधियारे विशाल खेतों में विलीन हो गई।

कुछ देर बाद जब वह थककर चूर हो गई तो वैठ गई श्रौर श्राराम करने लगी। उस धनी श्रंधियारी काली रात्रि में वह कहाँ थी इसका उसे मान ही न था। श्रकेली वह भयभीत थी श्रौर उसी भय के कारण वह रोने लगी। दा-श्वी श्रौर जिन्दा गड़े हुए साथियों की याद होते ही उसका हृदय खून के श्राँस वहाने लगा। .....

रात-भर श्रीर दूसरे दिन दिन-भर मे उन सुनतान खेतां में बिना खाये-पिये भटकती रही। भूख के मारे उसकी श्रंतरियाँ कल-कल कर रही थीं। तीसरे पहर के बाद वह एक गाँव में पहुँची। पहले बड़ी सावधानी से चारों श्रोर घूम लेने पर जब उसे विश्वास होगया कि वहाँ शांति है तो वह चुपके से घुस गई। गाँव की बड़ी गली खाली डिब्बों, स्थ्रर की हिंडुयों श्रोर मुर्गियों से भरी पड़ी थी। नोचे हुए पर ग्रीष्म की सर्द हवा में बड़े नाज़ व श्रदा के साथ उड़ रहे थे। चारों श्रोर घर मुलस चुके थे या ट्र-टूट कर गिर रहे थे। कुछ घरों में से श्रव भी धुँए के बादल उठ रहे थे। लकड़ी व श्रन्य चीजों के जलने की तीखी दुर्गन्ध नथीड़ों में घुसकर जी मतला रही थी। थन्न-तत्र रक्त के छोटे-छोटे तालाब दिखाई दे रहे थे जो बिल्कुल सूखे न थे। .....उस कल्लेश्राम के भयानक हश्य को देखकर में का कलेजा मुँह को आ गया और वहाँ से फट हटकर पास की एक गली में चली गई। गली में पहला ही सावित मकान जी उसे मिला वहीं दरवाजे पर उसने हल्की दस्तक दी।

चालीस वर्पाय एक वृद्ध स्त्री ने दरवाजे की दरार में से भाँका । देख्या कि एक अर्केली लड़की है तो उसने उसे अन्दर बुला लिया । स्त्री ने कुछ रोटियाँ और उबला हुआ पानी में को दिया । में ने महस्स किया कि उसने ऐसी स्वादु चीजें कभी चखी ही न थीं। उन्हें बड़ी इचि से चबाने हुए उसने जापानियों के बारे में मालूम किया ।

स्त्री ने सर हिला दिया। "श्राज सुबह ही वे श्राये थे," उसने श्राह भरते हुए कहा। "श्रार तीसरे पहर तक वहीं रहे। बड़ा भयानक दृश्य था। उन्होंने हम सबको घेर लिया ग्रीर कहा कि जिस परिवार ने भी किसी वा लू को शरण दे रखी है वह फारन उसे हमारे हवाले कर दे बरना हम एक-एक का सिर उतार लेंगे ग्रीर सारे घरों में श्राम लगा देंगे। ग्राह ह्य! तीन के तो वहीं सड़क पर सिर काट दिये गये श्रीर उससे कुछ दूर दो को ग्रीर मौत के घाट उतार दिया गया! किर हमारे पड़ोसी का बच्चा—दो साल का होगा कितना प्यारा बच्चा था वह! पर एक हमारे जापानी ने उसे छीन लिया ग्रीर टॉम पर टॉम एक कर उसके दो कर दिये! कितना खून-खरावा किया है उन्होंने! मेरी तो श्रवल काम नहीं करती! कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भाग कर शरण लें ग्रीर यहाँ रहते मेरा खून सूखा जा रहा है!"

में बहुत भूखी थी पर इन ग्रत्याचारों को सुनते ही उसका हृदय विदीर्श हो गया, भूख मर गई। ग्रीर दो त्त्रियाँ खामीश बैठी थीं, भय ग्रीर लाचारी ने उन्हें दबोच रखा था। फिर में वे ग्रपनी वह शोकप्रस्त मुद्रा जबरन बदल दी।

"अपन इसका भी हल निकाल लेंगे," उसने दूसरी स्त्री को सान्त्वना दिलाने हुए कहा। "एक बार यह विपत्ति जरा उल जाय फिर अन्छे, दिन लाज़मी आ जावेंगे।"

स्त्री एकदम ताड़ गई कि यह लड़की हो-न-हो कोई काडर है। भय से, उसका चेहरा पीला पड़ गया। "यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्ति गईं। है।" वह रो कर बोली । "फटपट रोटी खालो ग्रीर चल दो।"

"लेकिन दुश्मन तो सब तरफ मोजूद है," में ने प्रार्थना की। "कहाँ जाऊँ गी मैं १ जब तक में यहाँ हूँ कम-से-कम रात भर तो मुक्ते यहीं रहने दो। हुम तो सब कुछ जनता के लिए करते हैं—तुम जैसे लोगों के लिए! ग्रगर कोई ग्राये तो उससे कह देना कि मैं तुम्हारी भांजी हूँ ग्रौर दूसरे गाँव से ग्राई हूँ। मैं विश्वास दिलाती हूँ कुछ नहीं होगा।"

स्त्री का हृदय पसीजा पर वह बुरी तरह भयभीत थी। कुछ च्रुण वह दुविधा में रही।

"हम लड़ाके ख्रीर ग्राम लोग सब एक ही परिवार के सदस्य हैं।" में की ख्राँखों में ख्राँख ख्रा गये। "फिर भला तुम मुफे दुश्मन के पंजे में कैसे फँसा दोगी?"

"ऐसा न कहो, वेटी !" स्त्री ने में के कंबों पर स्नेहपूर्वक हाथ रखते हुए कहा । "मुफ्त से यह नहीं सुना जाता । रहो, तुम ग्राराम से यहीं रहो ।" स्त्री ने उसे बताया कि उसका बेटा कहीं बाहर गया हुन्ना है, बहू ग्रापने पीहुर गई हुई है ग्रीर उसका पति पड़ौस में है । वे घर में बिलकुल ग्राकेले हैं ।

सहसा ग्रानेकों पैरों की एक साथ थप-थप ग्रौर सड़क पर भारी पहियों के चलने की ग्रावाज़ें उनके कानों पर पड़ीं। स्त्री ने दौड़ कर कम्पाउरड का फाटक बन्द कर दिया। जब लौटी तो उसका चेहरा पीला था ग्रौर भय के मारे उसका दिल धड़क रहा था।

"जापानी फिर ब्रा गये हैं !" उसने हॉंपते हुए कहा । "उस कमरे में, जरा फ़र्ती करो ।"

स्त्री ने में को अ्रगले कमरे में धकेल दिया, उससे कहा काँग पर लेट जा श्रौर एक जीर्ण-शीर्ण पुराना लिहाफ उस पर दॅंक दिया। फिर वह श्राश्चर्य-जनक गित से अपने छोटे-छोटे पैरों पर चल कर फौरन कमरे के बाहर श्रा गई श्रौर एक डोंगा गंदा पानी लेने के लिए गई। पानी लाकर उसने काँग के पास के फर्श पर छिड़क दिया। फिर सुष्टी-भर राख पोखरी में विखेर दी। उसने में के तिकिये के पास एक टूटी-फूटी चाय की केतली श्रौर गद्दे दार लोटा रख दिया। श्रौर पलंग की पाँती के पास बदबुदार जूते पटक दिये।

पड़ोसी के दरवाजे पर घड़घड़ ग्रौर जापानियों की चीखों व गालियों की ग्रावाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थीं। स्त्री का पति जो ग्रव तक पड़ौसी के यहाँ था शोर-गुल सुनकर दीवार फॉद कर घर वापस ग्रा गया।

"वे घर-घर जाकर जाँच-पड़ताल कर रहे हैं।" उसने रायन-कच्च में प्रवेश करते हुए हाँगकर सूचना दी। किर उसकी में पर नजर पड़ी छोर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" छोर जब में ने कोई उत्तर न दिया तो उसने व्याकुल हो छापने पैर जमीन पर पटके। "निकल जाछो यहाँ से, जल्दी करो! क्या हम पर मुसीवत डालने की बद छाई हो?" वह फुसफुसाया। "वे सब कुछ जलाकर खाक करदेंगे, कल्लेग्राम मचायेंगे—जानतीं नही?"

मे उठ वैठी, उसकी श्राँखों में श्राँस् भर श्राये। पूर्व इसके कि वह कोई जवाब दे गालियों श्रीर भारी जतों की श्राँगन के फाटक पर पड़ती हुई भाट-भाट की श्रावाजें सुनाई पड़ीं श्रीर रोना-पीटना पड़ गया। "इनकी मा का मड़वा—किसने साले ने इसे ताला लगा दिया ? श्रवे मरना चाहते हो क्या ?" किसी की बुलन्द कर्कश ध्वनि सुनाई दी।

स्त्री ने अपने पित को धक्का देकर अलग किया। में को जबरन काँग पर लिटाया और उसे उसी पुराने लिहाफ से पैर तक ढँक दिया।

दरवाजे पर धड़-धड़ जारी रही और फिर चर्रखचूँ के बाद धड़ाम की आवाज हुई और दरवाजा टूट कर गिर पड़ा। ग्राठ जापानी और राहार धड़ाते हुए अन्दर घुस आए और जोर-जोर से पित-पत्नी को बा लू को शरण देने का अपराध लगाने लगे। में को लिहाफ हटा कर देखने का साहस न हुआ पर फर्नीचर के टूटने की ग्रावाज उसे सुनाई दी थी। वह भय से कॉपने लगी। उसे शक हुआ कि कहीं स्त्री का पित भेद न खोल दे और उसे उन हत्यारों के हवाले न कर दे। ग्रारे पर हिलती डुलती क्यों है १ ग्रार तुमें मरना ही है तो मर जायगी! में ने डरते हुए अपने आपसे कहा और फीरन वह शांत व स्थिर हो गई।

"हम तो किसान हैं। हम क्या जानें कौन है वा लू?" पित ने विरोध-स्वरूप कहा। जो में को भी सुनाई दिया।

जापानियों ने उससे पैसे माँगे ग्रीर जब वह न दे सका तो उन्हें ने उसे प्रीटा। फिर "बा लू, बा लू।" चीखते हुए वे काँग की ग्रीर बढ़े।

ि स्त्री ने बहाना बनाया कि वह बहरी है। "मैं तुम्हारी बात गईां समभर्ता," वह चिल्लाई। "क्या चाहते हो तुम ?"

जापानी सरदार ने उन बदब्दार ज्हों को श्रीर काँग के इर्द-गिर्द पड़ी गन्दगी को देखा। "वह क्या चीज है १" उसने उस लिपटी हुई पोटली भी श्रोर जिसमें मे भी इशारा करते हुए पूछा।

"मेरी भांजी है," स्त्री ने गरज कर कहा। "बीमार है " कई दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया " बसं दवात्रों पर ज़िन्दा है।"

"बा लू कहाँ है ?" जापानियां ने ज़ोर देकर कहा। उसने अपनी बंदूक के कुन्दे से लिहाफ उठाना चाहा पर मे ने उसे अन्दर से सख्ती से पकड़ रखा। एक गृहार आगे बढ़ा और उसने लिहाफ उतार कर ख़लग फैंक दिया।

"हँक दो उसे !" स्त्री ने आग्रह किया । "उसने अभी दवा पी है ! उसे सदीं हो जायगी !"

गृह्मर ने ज़ोर से मे का तिकया खींचा और उसे फर्श पर फेंक दिया। मे ने अपने पर काबू रखा, कमजोरी से खाँसी और अपनी आँखें मूँदर्ली मानो अर्धमूर्छित हो।

"धीरज रखो, बेटी !" स्त्री ने सिसकी लेते हुए कहा और उसका माथा थपथपाया ! "मैं अभी तेरे लिए थोड़ा पानी उचाल दुँगी !"

जब पति ने यह बड़बड़ाते हुए कि उसकी भांजी बहुत बीमार है लिहाफ उठा कर उस पर दँका तो जापानी सरदार ने प्रश्नस्चक दृष्टि से उसे घूरा।

"स्त्री-संस्था !" जापानी चिल्लाया पर ग्रव भी जाँच करता रहा ।

"क्या कह रहे हो तुम १" 'बहरी' स्त्री ने पूछा । "तुम्हें राशन चोहिए १ हमारे घर में तो है नहीं, फिर भी देखती हूँ शायद दुछ हो !"

"ग्रात्रो चलें !" एक गृहार ने भुंभालाकर कहा। "यहाँ समय नष्ट

करना वेकार है। दूसरे यहाँ यदवू कैसी या रही है, जी मचलाता है।"

चली गई घाड़ जापानी भाषा में बड़बड़ाती हुई । पति ने जाते ही चटपट द्वार बन्द कर दिया ।

"मैं तो समका था हम सब गये !" स्त्री ने चैन की साँस लेते हुए कहा । में काँग से उटकर आई और उसने स्त्री के गले में बाँहें डाल दीं। "मैं यह कभी न भ्लूँगी," उसने आभार-प्रदर्शन करते हुए कहा। "तुम मेरी दूसरी मा हो।"

"माफ करना कामरेड, में पहले बात समभा न था।" पति ने च्नमा-याचना की।

"ऐसा न किहए चाचा जी!" में ने उत्साहित होकर कहा। "मैंने ही ग्राप को इतना कप्ट दिया ग्रीर ग्रापके लिए खतरा पैदा किया … ग्रासल में तो ग्राप सुके चमा करें! जमाना नाजुक है पर जब दिन पलटेंगे तो मैं यहाँ अक्सर ग्राया करूँ गी ग्रीर ग्राप दोनों का टंग से ग्रुकिया ग्रदा करूँ गी।"

मे ने रात वहाँ काटने का निश्चय किया पर जब सुबह हुई तो उन्हें पतां चला कि जापानी श्रभी तक गाँव में ही मौजूद हैं। फिर भी उसने खतरा मोल लेने का ही संकल्प किया। पित ने उसको बड़े सुरिच्चित रास्ते पर लाकर छोड़ दिया श्रीर उधर जापानी श्रपने नाश्ते में व्यस्त रहे इधर वह देहात की श्रोर भाग गई।

खेत गेहु श्रों से लदे हुए थे। बालियाँ मन्द वायु के भोंकों में लहलहा रही थीं। श्रनाज के पीधों श्रीर उन्नत का स्रोलियाँग के श्राय-पास चारा उग रहा था, पर उसे खोदने वाला कोई न था। में ऐसे तैकड़ों किसानों से मिली जो भयभीत थे श्रीर ग्रनाज के खेतों में छिपे हुए थे। श्रीरतों ने श्रपने स्तन बच्चों के मुँह में दे रखे थे ताकि वे रोथें नहीं। श्रीर उनकी श्राँखों से बहे श्राँसुश्रों के मोती उन शिशुश्रों के गालों पर गिर रहे थे। दुश्मन के श्रश्वारोही श्रीर उनकी गाड़ियाँ इधर-उधर सड़कों पर फिर रही थीं श्रीर उधर शरणार्थी निश्चल श्रीर खँस रोके हुए भयभीत निगाहों से उन्हें देख रहे थे।

दोपहर होने तक आस-पड़ौस में बन्दूक की गोलियों की आवाज़ गूँजती

सुनाई पड़ी। मे ने गेहूँ की बालियों के ऊपर से भाँक कर देखा कि कुछ जापानियों की एक टोली कल्लू तसे का पीछा कर रही है छोर कुछ आदमी सड़क पर चल रहे हैं। वे दीड़ते जाते थे छोर सड़क के दोनों तरफ गोलियाँ वरसाते जाते थे। अब एक मशीनगन भी कड़कड़ाने लगी छोर मे का हृदय शरीर से अलग होकर अपने साथियों पर छाये छाँघाड़ ध भय व आतंक में जा पहुँचा। लेकिन जब कल्लू ने चिल्लाकर हुक्म दिया छोर अपना हाथ हिलाया तो उसके साथी कटकर सड़क के सामने के खेतों में जा घुसे। वह पीछे रह गया। उसके दोनों हाथों में पिस्तीलों चल रही थीं छोर वह उन्हें भगा कर बचाना चाह रहा था।

यकवयक तोप का एक गोला फटा ग्रीर वायुमएडल उसके धमाके से छिन्न-भिन्न हो गया। कल्लू के ठीक पीछे खड़ा एक छोटा वृज् धमाके के साथ ही ग्राकाश की ग्रोर उड़ गया। में भयभीत ग्रीर ग्रातंकित हो देख रही थी कि उसके कपड़ों में ग्राम लग गई है ग्रीर वह कृद रहा है। वह टेढ़े-मेढ़े ढंग से भागता रहा ग्रीर ग्रपने धुग्राँगस्त, जले-फटे कपड़ों के टुकड़े उतार-उतार कर फेंकता गया। कपड़े उतारने पर उसकी गर्दन ग्रीर कंघों के घाव दीख पड़े जिनमें से रक्त बह रहा था। ग्रन्य छापेमार पहले ही निकल चुके थे ग्रीर ग्रव कोई दो से भी ग्राधिक जापानी ग्रकेलें कल्लू के पीछे पड़े हुए थे। ग्रान्तम बार जो में ने उसे देखा तो वह जोर-शोर से काग्रोलियाँग के ऊँचे-ऊँचे पीधों में कृदा ग्रीर गायव हो गया जबिक जापानी पागलों की भाँ ति चीखते-चिह्नाते उसका पीछा करते रहे ग्रीर सिर पर तोप के गोले फटते रहे।



श्रसंख्य शरणार्थी निरुद्देश्य इधर-उधर भटकते फिरे। एक बार में संयोगवश निउर से टकरा गई श्रीर वे दोनों लड़िक्यों एक-दूसरे से लिपट कर खूब रोई । कुछ समय तक वे साथ-साथ रहीं श्रीर जब भी उन्हें भूख लगी माँग कर उन्होंने काम चला लिया। फिर जब एक बार वे दोनों श्रयाचित जापानियों की टोली के सामने पड़ीं तो भागने में एक दूसरे से बिछुड़ गई। कुछ देर बाद में जब करीब-करीब थक चुकी थी तो उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली जो जड़ी-बूटी तोड़ रही थी। "मा," उसने मिन्नत की, "मुक्ते शरण दो। मेरा इस संसार में अब कोई नहीं रहा। मुक्ते अपने घर ले चलो और अपनी बेटी बना लो।"

स्त्री को उस पर दया आ गई। वह में को एक तबह व बरबाद छोटे-सें गाँव की एक जीर्थ-शीर्थ इमारत में ले गई।

दो दिन बाद बातचीत के द्वारा स्त्री को पता चल गया कि मे काडर है। भयभीत हो उसने में को चले जाने की त्राज्ञा दी।

"देखो न बाहर कैसा घना श्रंधकार है," में ने करुणाजनक स्वर में कहा, "श्रौर कितनी मूसलाधार बारिश होरही है। कहाँ निकाले देती हो सुभे ऐसे में ?"

वृद्धा भय से कंपित हो उठी । "तुम्हें जाना ही पड़ेगा ! अभी परसों एक औरत ने किसी वा लू को आश्रय दिया था और उसके सारे परिवार के लोगों, के सिर काट लिये गए थे । उसकी—उसकी बहू की छातियाँ काट दी गई थीं " उसके आंतरिक अवयव सब जमीन पर बिखेर दिये गए थे " अगर तुम न गई तो मुक्तसे वह भयावना दृश्य न देखा जायेगा ।"

मे ने विनती की कि उसे सुबह तक ठहरने दिया जाय पर स्त्री ने एक न सुनी।

"इन जापानियों से "मेरी रूह कॉपती हैं उन ज़ालिमों से "यह न समभो मैं निष्ठुर हूँ "" नेत्रों में श्रश्रु-धारा लिये उसने मे को विवश हो दरवाजे के बाहर कर दिया।

मूसलाधार वर्षा में सिर से पैर तक भीगी हुई श्रीर घोर श्रंधकार में डूबी में वांयु के प्रचएड फोकों का सामना करती हुई निर्जन गली में चल ५ड़ी। जिस-जिस दरवाजे पर उसने दस्तक दी वह बन्द, कहीं चिड़िया का पूत तक न था। उएड श्रीर मेंह से परास्त श्राखिरकार उसने गाँव के सिरे पर स्थित एक मन्दिर में शरण ली। श्रभी वह दाखिल हुई ही थी कि विजली के एक प्रचएड कड़ा के ने कमरे की एक-एक जगह प्रकाशित कर दी। एक विशाल हरे सुख की मूर्ति

जिसका भारी मुँह भयंकर रूप से खुला हुया था, ऐसा लगा जैसे य्रापनी चमकीली य्रॉलों से ठीक उसी को घूर रहा हो। उसके मोटे-से दाहिने हाथ में एक बड़ी लोहे की चाबुक थी जो मारने के लिये उठी हुई थी। उसी च्राण प्रापने चचपन की तमाम भयंकर, ब्रांधविश्वासपूर्ण कथायें उसके मिस्तिष्क में घूम गईं क्यीर उसके रोंगटे खड़े होगये। भयानक चीकार के साथ वह वहाँ से भागी।

बुरी तरह त्रस्त और दुखी हो में मंदिर के आँगन के एक कोने में जा छिपी और खूब रोई। जापानी चारों ओर फैले हुए थे। उन्हें क्योंकर परास्त किया जा सकता था १ उसके साथी—दा-श्वी, श्वाँग, कल्लू त्से सब बिछुड़ चुके थे, संभव है मर गये हों। अब वह अकेली बचो थी। जापानी आधी रात को अगर निकल पड़ें और उसे पकड़ कर मार डालें तो कोन गवाही देगा कि उसने प्रतिकार आंदोलन में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। फिर मला घह अपना प्रण कि वह दृढ़ और अडिंग रहेगी, कैंसे पूरा कर पायगी १

उसे अपनी मा का ख्याल आया जिसे वह देख ही न पाई थी और दें वर्प पहले उसका देहान्त होगया था। उसे अपना कच्चा याद आया जो जिनलु ग की लापरवाही और करता की मेंट चढ़ गया। वर्षा की बूँद अपनी सतत गित से ऐसे गिर रही थीं मानो त्रस्त व दुखी जनता की आँखों से आँस् वह रहे हों। क्रोध, कदुता और वेदना ने उसे दबोच लिया था। दुख के अथाह समुद्र में डूबी वह बैटी थी कि उसे आँगन की दूसरी ओर एक चखीं दिखाई दी। वह समक गई कि उसके नीचे अवश्य कोई कुँवा होगा। बिलख-बिलख कर रोती हुई वह उस कुएँ की ओर रेंगती हुई चली इस निश्चय के साथ कि उसमें डूबकर प्राण दे देगी।

बिजली कहीं अधिक भयावह रूप लिये कड़की। वह भय से काँप उठी फिर अपने हृदय की आसाधारण धड़कन को शांत करने की गरज़ से वह च्एा भर के लिए रकी।

प्रवल विचार जिन्हें दवाना दूभर था उसके चैतन्य पर आ्रा-आकर टकराने लगे और जमने लगे। यह कम्युनिस्ट थी और चेयरमेन मास्रो के चित्र के सम्मुख प्रण कर चुकी थी। " उसके नेता औं ने उसे आदेश दिया था कि वह हह य ग्राटल रहे ग्रीर नैराश्य के सम्पुख घुटने न टेके। ग्रात्मघात जैसी निष्फल ग्रीर निरर्धक मृत्यु से क्या लाम १ उसे कल्लू के मुनाये हुए वे किस्से स्मरण हो ग्राये कि किस प्रकार लाल सेना ने हिमाच्छादित पहाड़ों ग्रीर घूप से तपते हुए भेदानों को पार किया था ग्रीर किस प्रकार उन सैनिकों ने भारी ग्रापत-काल में भी जीवट न छोड़ा था ग्रीर ग्राटल रहे थे। में को वह घटना भी याद हो ग्राई जब कुछ ही दिन पहले कल्लू लहू-लुहान ग्रापने से कहीं ग्राधिक, सैकड़ों जापानियों से ग्रांकेला ज्मे जा रहा था।

कितनी लज्जासद बात होगी यदि मैंने आत्महत्या कर ली तो, उसे अनुभव हुआ। यदि सुके मरना ही है तो मेरी मृत्यु का कुछ मूल्य होना चाहिए! यह अपने भाइयों के हित के लिए होनी चाहिए।

व्यम्र व निर्वल हो वह वड़ी देर तक कुएँ की जगत पर भुकी खड़ी रही। उसे तो तब होश हुम्रा जब सरसराती हुई ठएडी हवा उसके वर्षा में भीगे हुए कपड़ों में से शरीर में प्रविष्ट हुई और वह जोर से कॉपने लगी। वह रेंगती सरकती फिर उसी कोने में जा पहुँची और थकावट से चूर कुछ देर में उसकी म्रॉल लग गई।

## $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

प्रभात होते-होते बारिश थम गई थी। में की श्रॉख खुली, उसके गीले कपड़े उसके बदन से बुरी तरह चिपक गये थे। जापानी संतरियों के डर से वह गाँव से चल पड़ी श्रौर चलते-चलते एक मग्न, श्रामीण स्थान पर जाकर रुकी। बगीचे में एक छोटी सी भोंपड़ी के दरवाजे पर निउर श्रौर काडरों के स्कूल की उसकी सहपाठिनी—तियेन श्रौर श्रथ्यापिका मिस चेन खड़ी हुई थीं! वपों से बिछड़े हुए कुटुम्बियों की नाई । स्त्रियों ने श्राँखों में श्रानन्द के श्राँस् लिये एक-दूसरे का श्रालगन किया।

"त्राप लोग कितनी बदल गई हैं !" में ने उदास हो कहा। "त्रीर तुम भी तो," उन्होंने उत्तर दिया।

उन्होंने उसके गीले कपड़े उत्तरवाये और उन्हें निचोड़ कर सुखने के लिए डाल दिया। श्रीर तब तक के लिए उसे कुछ, चीजें पहनने को दे दीं। उन्होंने उसे बताया कि मिस चेन जब एक बार जापानियों से बचकर भागना चाहती थीं तो एक दीबार पर चढ़ने से उनकी टाँग टूट गई थी; तियेन को उदर-सबन्धी कुछ ऐसी पीड़ा हुई श्रीर ऐसी दुहरी हो गई थी कि कुछ दिनों तक श्रपनी कमर भी सीधी न कर सकती थी। लेकिन इन कहों के बावजूद वे जोश व खरोश से पूर्या थीं।

"श्रगर मेरी पुटलिया यहाँ होती तो क्या कहने थे," निउर ने शरारत से कहा। "में तुम्हें याद है उस दिन जब हम जापानियों से बचकर भागे थे श्रौर बिछुड़ गये थे ? मैंने तो श्रपनी पुटलिया वहीं एक घास के मैदान में फैंक दी थी, मेरी सारी चीज़ें उसी में रह गईं। दो दिन श्रौर दो रातें इधर-उधर भटकने के बाद मैं फिर उसी जगह पहुँच गई—िकस तरह यह न पूछो—श्रौर वया देखती हूँ कि पुटलिया वहीं पड़ी हुई है ! श्रव जब फिर हमें भागना पड़ा तो वहीं चीज कमवस्त फिर गुम हो गई।"

लड़िक्याँ खिला-खिला पड़ी।

"अरे, इतनी जोर से नहीं," मिस चेन ने उन्हें सावधान किया। "सड़क के हम बहुत करीव हैं। आश्रो अब यहाँ से चल दें।"

ं में ग्रीर निउर ने ग्राध्यापिका को सहारा दिया ग्रीर वे निकल पड़ीं। तियेन ग्रापने दोनों हाथ पेट पर रखें ग्रागे को सुककर चल रही थी।

"यह मेरी पीठ भी दर्देखर ही है !" उसने कराहते हुए कहा। "कुछ भी क्यों न करना हो यह मरी सीधी ही नहीं होती ! वाकई ग्रव तो बस !"

गैरिजिम्मेदार निउर भी फौरन उसका उपहास करती हुई ऐसी कराही श्रीर ऐसे-ऐसे श्रितरंजनात्मक मुँह उसने बनाये कि वे सब-के-सब श्रन्दर-ही-श्रन्दर हँसते-हँसते बेदम हो गये। पर ठीक उसी समय मिस चेन श्रीर वे दोनों लड़कियाँ जिनके सहारे वह चल रही थीं यकायक गीले खेत में चली गई श्रीर ऐसी फिसली कि कीचड़ में लथपथ हो गई श्रीर कीचड़ का एक लोंदा निउर की नाक पर उड़ कर लगा। श्रव जब उटना दुश्वार होगया तो सब-की-सब जोर

जोर से कहकहे लगाने लगीं।

"श्रच्छा बदला मिला !" तियेन ने श्रानन्दित हो कहा श्रौर निउर के शरीर पर लगी पीली कीचड़ की श्रोर संकेत किया। "मुफे चिढ़ाने का कैसा मज़ा चखा! जानती हो बच्चे क्यां कहते हैं: 'हमको चिढ़ायगा तो मुँह सर्क जायगा; हमारी चाल चलेगा तो कुत्ता बन जायगा!' तो तुम श्रब तो काफी पीली हो गईं ना!"

हुँसी के मारे लोट-पोट उन्होंने मिस चेन को उठाया। निउर ने उनकी बांहें लीं और में ने उनके पैर थामे। शत्रु से श्राँख बचाते-बचाते वे भूमती हुई गेहूँ के खेतों में चलती रहीं।

"मुफ्ते तो लगता है मैं उस नाटक की नायिका बन गई हूँ जो बादल के साथ उड़ी जा रही थी," मिस चेन ने भूठा श्राराम प्रकट करते हुए कहा।

त्रगले कुछ दिनों तक वे इसी प्रकार देहाती इलाकों में घूमती रहीं लेकिन किसी गाँव में दाखिल होने का उन्हें साहस न हुत्रा। लेकिन उधर खाने-पीने की समस्या भो थीं, उनके पास तो नाम को भी कुछ न था। जब कभी उन्हें कोई किसान मिल जाता वे उससे रोटी माँग लेतीं और उसी के चार हिस्से कर लेतीं, हर एक ज्यादा-से-ज्यादा दूसरे पर लादने को सचेष्ट रहती। बाकी दिन तक वे मीटा सोया, जंगली प्याज—या कोई भी और चीज जिसमें जरा भी तत्व होता तो खा लेती थीं। उनकी आँखों के नीचे गहरी भुरियाँ पड़ गई; उनके पेट ऐसे लगते थे जैसे उनमें मरोड़े दिये जा रहे हों।

गीले फर्श पर ग्रपने वही बारीक कपड़े पहने वे सो जाती थीं, टॅकने केलिए सिवाय ग्राकारा के उन पर कुछ न होता था। भूख कभी उनका पीछा
छोड़ती ही न थी। मिस चेन को जुकाम होगया जो तेजी से बढ़ा ग्रौर उनकी
हालत बड़ी नाजुक हो गई। बुखार से उनका सारा शरीर तप रहा था। लड़कियों
ने उन्हें ग्रपनी बाँहों में सम्हाले रखा ग्रौर उनके इलाज की कोई युक्ति
सोचने लगीं।

"यह नहीं हो सकता," मे बोली । "एक म्वस्थ व्यक्ति भी इस प्रकार का जीवन अधिक दिनों तक नहीं बिता सकता । और बीमार का तो कहना ही क्या ? हमें इन्हें किसी गाँव में ले जाना चाहिए जहाँ यह जरा आराम कर सकें और कुछ ढंग की खुराक इन्हें मिल सके।"

मिस चेन ने इस सुभाव का विरोध किया । "नहीं, नहीं वह जोखों का काम है !" उन्होंने निर्वल स्वर में आदेश हिया । "मेरी तो स्थित शायद किसी तरह भी न सुधर सके । न मैं चल-फिर सकती हूँ, न ही खड़ी रह सकती हूँ, मैं तो आप लोगों पर एकं खासा बोभ बनी हुईं हूँ । यदि हम गाँव में चले गये तो हम सभी का सफाया हो जायगा । मेरे ख्याल में तो तुम लोग सुभे छोड़ दो और अकेली ही चली जाओ !"

"ऐसी बातें न कीजिए !" लड़कियाँ कष्ट से चिल्लाई । श्रगर हम मरीं तो सब साथ ही मरेंगी !"

मिस चेन के विरोधों पर ध्यान न देकर वे उन्हें उसी रात करीब के एक गाँव में ले गईं। गाँव की सरहद पर जाकर वे रक गईं; मे ग्रौर निउर स्थिति ग्राँकने के उद्देश्य से ग्रागे गईं। फिर लड़कियाँ इस खुराखबरी के साथ लौटों कि दुश्मन ग्रामी-ग्रामी गया है। उन्होंने एक किसान स्त्री तलाश कर ली जो उन्हें ग्रुपने यहाँ रहने देने को तैयार हो गई!

मिस चेन को उठाये हुए उन्होंने चुपचाप गाँव में प्रवेश किया श्रौर एक छोटे-से छप्पर वाली भोंपड़ी में गई'। एक चालीस वर्षीय स्त्री ने दरवाजे में से अपना सिर निकाला। श्रौर बड़ी सतर्कता से अपने हर्द-गिर्द देखा।

"भट्रपट अन्दर आ जाओ और शोर-गुल न करो !" वह फुसफुसाई । उसने अपनी पुत्री को दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि देखती रहे और उन चारों को एक अंदरूनी कमरे में ले गई। उसने मिस चेन को एक गरम काँग पर लिटा दिया, उन्हें एक लिहाफ ओहा दिया और फिर दिया गुल कर दिया।

"हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं—मैं भी प्रतिकार आंदोलन में ही हूँ," स्त्री ने मंद स्वर में कहा। "जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम ठहर सकती हो। श्रगर जापानी फिर आगये तो हम तुम्हें वापस खेतों में ले जायेंगे। आराम से बैठ जाओ, मैं श्रभी तुम्हारे लिए पानी उनाल लाती हूँ।" मिस चेन के अलावा तीनों लड़िक्यों ने बड़े आराम के साथ अपनी थकी-हारी हिड्डियाँ तीधी करने के लिए खुव खुलकर लेट लगाई। कीरन उनकी आँख लग गई। कुछ त्त्ग्ण बाद स्त्री ने आ कर उन्हें गहरी तंद्रा से जगाया। दिया बड़ा उल्लिखत हो जगमगा रहा था और खिड़की एक पुराने लबादे सेंक्ष्म से हॅकी हुई थी।

"उठिये कामरेड, हम लोग खाना खालें," उसने धीमे स्वर में कहा। "कई दिन से में यह खाना छिपाती आई हूँ — डर यह था कि कहीं जापानी इसे हड़प न करलें। आज मुक्ते इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं कि आप लोग इसे खायेंगी!"

उसने शोरवे के चार गरम-गरम प्याले काँग पर रख दिये थे। अब उसने प्रत्येक स्त्री को दो-दो चाँपिटक्स थमा दीं। उन्होंने जो प्याले उठाये तो आटे की बनी हुई 'नूडल' और सुगन्धित प्याज को उनमें तैरती हुई देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। नूडल गरीब किसानों के ऐश व इशरत की चीज श्री, उन्हें पाकर अच्छा होना स्वामाविक ही था। आय हाय। इतने दिनों तक अल्लम-गल्लम खाने के बाद उन्हें यह स्वादिष्ट भोजन नसीब हुआ था। वे हेंसते-हॅसते लोट-पोट हो गई और आनन्द-मिश्रित अश्रु-धारा उनके नेत्रों से प्रवाहित हो गई।

"मा जी," निउर ने सिसकते हुए कहा। "श्रगर तुम हमें मामूली-सी रोटियाँ ही दे देतीं तो भी बहुत होता! लेकिन श्राटे के —श्राटे के नूडल बनाने में ……"

लड़िकयाँ श्रीर मिस चेन के कलेजे पसीज गये। श्रीर जब उस शालिनी स्त्री ने उनसे खाने के लिए श्राग्रह किया तो उसकी भी श्राँखें डबड़वा गईं।

× × × ×

रात के भोजन के बाद मिस चेन के ग्रलावा वे सब गेहूँ के खेतों में गई' श्रीर बंहाँ उन्होंने एक गहरी ग्रीर चौड़ी गुफा खोदी जिसमें एक रहाख किया। काम में उनकी सारी रात लग गई क्योंकि उन्हें रात के श्रॅंबेरे में काम करना पड़ा श्रीर खोदी हुई मिट्टी लेजाकर गुफा से कहीं दूर फेंकनी पड़ी। स्त्री जाकर घर से सूखा ई धन ले श्राई जिससे उन्होंने फर्श घेर दिया।

अ उन्होंने अपना सारा समय गुफा में लगाने का निश्चिय किया क्योंकि जापानी निरंतर धावे मार रहे थे और किसी भी समय आ धमकते थे। दिन में दो बार स्त्री और उसकी बेटी चुकन्दर उखाड़ने के बहाने वहाँ आतीं और उन्हें खाना दे जातीं तथा जापानियों के हमले की खबर दे देती। स्थिति उत्साहजनक न थी। गाँव में एक कठपुतली सरकार स्थापित कर दी गई थी। पास-पड़ीस के बड़े-बड़े कस्बों और गाँवों में जापानी और कठपुतली दस्ते किले निर्माण कर रहे थे और उनमें रह रहे थे।

कई दिन तक उस ग्रॅं घियारी, नम गुफा में रहते-रहते उनका हुलिया विगड़ गया था, सारे शरीर में फफोले ग्रौर फुंसियाँ हो गई थीं ग्रौर वैसे भी - इनकी दशा शोचनीय थी। चारों इस प्रकार ठॅसकर, गेंडुरी बना कर बैठी थीं कि पैर फैलाने की भी गुंजाइश न थी। छुत इतनी नीची थी कि उन्हें ग्रुपने सिर कंधों में ही दबाये बैठना पड़ता था। "ठीक उसी तरह जैसे कसाई की दूकान पर सुगों को वस्त्र पहना कर रख देते हैं," में ने उदासी से कहा।

"यहाँ इस तरह छिपे रहने से तो मेरा दम शुटता है," निउर ने कराहते हुए कहा। "सुभसे कोई कुछ भी लेले अगर सुसे बाहर जाकर घूमने-फिरने को मिल जाय।"

"चुपचाप इसे सहन करती रहो, इसी में खैर है।" तियेन ने कहा। "बेकार मुसीबत मत मोल लो।"

"अप्रगर हमें पता चल जाय कि हमारे साथी कहाँ हैं तो हम उनसे मिल लें," मिस चेन बोलीं।

 के लिए आदमी भेज देंगे। कहिये क्या कहती हैं ?"

श्रीर यही निश्चित हो गया।

उसी रात दोनों लड़िक्याँ गुफा में से रेंगकर बाहर आईं और हाँग हा गाँव की ओर चल पड़ीं। वे अपने साथ एक पुरानी टोकरी ले गईं जिसमें अस स्त्री ने मीठे उबले हुए आलू और रोटियाँ भर दी थीं। इतने दिनों तक गुफा रूपी कैंद में बन्द रहने के बाद अब जो वे नर्म शीष्म रात्रि में खुली सड़क पर चल रही थीं तो उन्हें अपार आनन्द अनुभव हो रहा था। निउर खूब गहरी साँसें ले रही थी, वह कहती थी कि डैफोडिल फूल की सुगंध आ रही है।

"नहीं, नहीं।" मे बोली, "यह तो हरे गेहुँ आं की सुगंध है। अब हम फिर् अपनी सरगर्मियाँ जारी कर सकते हैं क्योंकि खेत ऊँचे, हरे-हरे पत्तों से ढँक गये हैं।"

वे गाँव के किनारे पहुँचीं और कुछ सुनने के लिए छाया में खड़ी हो गईं। गाँव सन्नाटे में ह्रना हुन्ना था। कुछ खुसर-पुसर के बाद वे गाँव मैं दाखिल हुई: और सकरी गलियों में होती हुई चलीं। कोई भी न दिखाई देता था। किसानों के घरों के दरवाजे पूरी तरह बन्द थे और उनमें सिरंगे लगे हुए थे। उन्हें दस्तक देने का साहस न हुन्ना। व्यक्रता और घन्सरहट में वे सकुचाने लगीं। एक विदेशी रेकाई की जो फोनोग्राफ पर बज रहा था त्रावाज और किसी की ग्रस्पष्ट बड़बड़ाहट उन्हें साम सुनाई दे रही थी।

में ने निउर की बाँह जोर से पकड़ ली। "हम ठीक उनके सुँह में आप पहुँचे हैं।" वह भुनभुगाई।

सरांक हो निउर ने श्रिपना सिर गली के एक कोने में से निकाल कर श्रीम सड़क की श्रीर निगाह डाली। किले का एक ऊँचा मीनार उसकी नजरों के सामने चमक रहा था। वह फौरन पीछे को हट गई।

"कैसी फूटी तकदीर है हमारी !" वह बुदबुदाई । "चलो यहाँ से भाग चलें !"

घूमकर ज्यों ही वे चलने लगे कि एक दरवाजा खुला श्रौर एक श्रादमी उसमें से बाहर निकला, लड़कियों की भय से घिष्घी बंध गई! 'खड़ी रही वहीं!' वह गरजा। "क्या कर रही हो यहाँ ?"

"हम तो भिखारिन हैं," निउर ने भटपट कह दिया।

"त्राधी रात में यहाँ तुम क्या माँग रही हो १" त्रादमी ने शंकित हो चूँछा। "दुछ दाल में जरूर काला मालूम होता है ।" में ने जब उसके हाथ में पिस्तील देखी तो उसका दिल दहल गया। "मेरे साथ त्रात्रों।" उसने त्राज्ञा दी। उसने उन दोनों को श्रागे धकेल कर दरवाजे के श्रन्दर कर दिया।

जब वे घर के श्रन्दर पहुँचे तो श्रादमी ने निउर की टोकरी छीन ली श्रौर दिये के प्रकाश में उसमें रखी हुई चीजें देखीं। उसमें श्रव भी दो मीठे श्राल् श्रौर कई रोटियाँ रखी हुई थीं।

उसने श्रपना सिर हिलाया। "तुम लोग भूठ बोलती हो ! भिखारी तो धर-घर श्रोर दर-दर माँगता फिरता है तब जाकर उसे कुछ मिलता है । फिर ये रोटियाँ सारी एक ही श्राकार की श्रोर एक ही रंग की तुम्हारे पास कैसे श्रा श्रीई ! जाहिर है वे एक ही जगह की हैं । भला चाहती हो तो सब कुछ सच-सच बता दो !" उसने उन्हें धमकाया।

लड़िकयों ने महसूस किया कि श्रव तो उन्हें मौका बदलना ही पड़ेगा।

"हम लोग श्रसल में भिखारिन तो. नहीं हैं," मे ने स्वीकार किया। "हम तो श्रपने रिश्तेदारों से मिलने श्राई हैं। हम लोग गलत जगह मुझ गई श्रीर श्रंधेरे में रास्ता भूल गईं," निउर की श्रोर संकेत करते हुए वह कहती गई, "यह मेरी ममेरी बहन है। यह है जवान पर जरा बुद्ध -सी है। इसने जो कहा वह गलत है, पर श्राप इसकी बात पर ध्यान न दें।"

त्रादमी गैरफौजी पोशाक पहने हुए था श्रौर उम्र में कोई बीस वर्ष से ज्यादा का न था। उसने दोनों लड़िक्यों की श्रोर बारी-बारी से धूरकर देखा। श्रौर इतनी देर तक उन्हें घूरता रहा कि वे सिर भुकाये बैठी रहीं श्रौर उनका शरीर थर-थर काँपने लगा।

सहसा वह चिल्ला पड़ा, "तुम दोनों निश्चित रूप से काडर हो ! कौन-से जिले में काम करती हो तुम ? बोलो, बताझो ।"

"हम तो किसी काडर को जानती तक नहीं।" निउर ने भाद इन्कार कर

दिया। "इम तो मामूली-से किसान हैं।"

त्रादमी ने एक च्राय उनकी ग्रोर देखा फिर भट एक श्रोर सवाल पूछ लिया, "कल्लू त्से को जानती हो या नहीं ?"

"नहीं, इम नहीं जानतीं !" दोनों ने एक स्वर से कहा, उनका भय बिक्रे जारहा था।

"सच नहीं बता खोगी तो मैं तुम्हें किले में भेज दूँगा!" ख्रादमी चिल्लाया खीर जब उनके चेहरे की रंगत उड़ गई तो वह टहाका मारकर हँस पड़ा। "वकरा खो नहीं," उसने उन्हें ख्राश्वासन दिया। "हम भी ख्रान्दोलन ही में हैं कि काउएटी देश-रज्ञक सेना का यह प्रधान दफ्तर है। मैं तुमसे बातचीत करने के लिए किसी को बुलाकर लाता हूँ।"

ज्योंही उन्होंने दरवाजा क्द होने की स्त्राहट सुनी कि भटपट खुसर-पुसर करने लगीं।

"वह क्या समभता है, हमें वेवकूफ बना लेगा ?" में ने उपहास किया रिं "यह भी भला कोई तुक की बात है कि जापानी किले के नीचे ही काउगरी देश-रज्ञक सेना अपना प्रधान दफ्तर बना लेगी ! अब हम कोई और किस्सा गढ़े लेते हैं और मरते दम तक उससे न फिरेंगे।"

लड़ांकयाँ काँग पर एक दूसरे से सट कर बैठ गई और काना-फूसी करने लगीं कि ग्रव उन्हें क्या कहना चाहिए।

कुछ मिनटों बाद उनसे प्रश्न करने वाला एक काले, भवरी दाढ़ी वाले मुस्कराते हुए श्रादमी को लेकर वापस श्रा गया। यह कल्लू क्षे था। लड़िकयाँ उसे देखते ही श्रानन्द-विभोर हो गईं श्लोर काँग से उछल पड़ीं।

''श्रो हो इतनी मुक्षीवतों के वाद, श्रार्खर तुम मिल ही गये ]'' उन्होंने सुख की सांस लेते हुए जोर से कहा।

"तुमने तो हमें डराकर मार ही डाला था !" निउर ने कल्लू का वड़ा हाथ सहलाते हुए कहा ।

कल्लू की गर्दन के धाव ग्राभी तक नहीं भरे वे ग्रीर जब वह हँसता था तो उसका सिर एक ग्रोर को भुक जाता था। "यह मिखारियों का बहरूप भर कर तुम दोनों क्या कर रही हो ? हमारे काडर तो कहते थे तुम गृहार हो गई हो।"
"मैं तो समफी यह गृहार हैं," निउर ने नवयुवक की ख्रोर संकेत करते हुए कहा।

"पर तुमने यह क्या किया कि यहीं किले के बिल्कुल सामने ब्राकर टहर गर्यै १" में ने पूछा।

"हमने यही तय किया कि हम दुश्मन से जितने नजदीक होंगे उतना ही उन्हें कम शक होगा।" कल्लू ने हँसकर कहा। "हम ग्रगर ग्रपने काडरों ग्रोर जनता से फिर सम्बन्ध स्थापित कर सके तो फिर कोई काम मुश्किल न होगा। हो पी के इलाके में कई पहाड़ होंगे लेकिन हम तो जनता का एक ऐसा पहाड़ बना लोंगे जो चहान से भी कहीं सख्त ग्रीर कठोर होगा।"

्वह उन्हें एक किसान के घर ले गया जहाँ उन्होंने नहा-बोकर कुछ खाया। ऐसा लगा मानो वपों वाहर रहने के बाद ग्राखिरकार वे श्रपने घर लौट श्राई हैं। घएटों वे प्रमुदित व उल्लिखित हो बातें करती रहीं। ग्रपने संगठन में लीट ग्राने के बाद उन लड़िकयों को यह ग्रानुभव होने लगा कि हम दुश्मन को हरा सकते हैं; ग्रब वे ग्रास्था व चरमोत्साह के सागर में डूबने-उतराने लगीं।

कल्लू ने उन्हें अपने कई साथियों की खबर दी कि वे कहाँ हैं पर दा-श्वी के बारे में तो मुहासिरे के बाद से वह खुद भी कुछ न जानता था। उसने मिस चेन और तियेन को ले ग्राने के लिए एक ग्रादमी मेजा और लड़कियों को श्राराम करने के लिए कहा।

जब वे कुछ दिन तक विश्राम कर चुकीं तो कल्लू ने में श्रौर निउर को बुलाया।

"त्राज से हम फिर साथ-साथ काम करेंगे," वह बोला। "हमने जिला प्रशासन दफ्तर पहले से ही स्थापित कर दिये हैं; त्रपने पास बहुत काम है करने को। मैं चाहता हूँ तुम दोनों शी यू गाँव जाकर श्वाँग को सूचना दे दो।"

उन दोनां को उपर्युक्त स्थान तक ले जाने के लिए उसने एक काडर को साथ कर दिया ।

#### : 3:

### जाँच-पड़ताल- ग्रीष्म, १६४२

स रोज दा-श्वी पकड़ा गया, उसी दिन रात को कैदी एक बड़े गाँव से कुछ दो गज की दूरी पर रोक दिए गये। गाँव के छोर पर घर अन्न तक जल रहे थे। उसी आग के प्रकाश में जापानी सैनिक इधर-उधर दौड़ रहे थे। चीनी ग्रहार जो गाँव से निकल कर आये तो उन्होंने सूचना दी कि गाँव ठसा-ठस भरा हुआ है। फिर भी स्त्री-कैदियों को उसी गाँव की छोर ले जाया गया।

दा-श्वी ने उन्हें जाते हुए देखा तो उसका दिल बैठ गया। कुछ स्त्रियाँ सिर मुकाये चल रही थीं; कुछ रो रही थीं; कुछ मयभीत दृष्टि से ग्रास-पास तक रही थीं ग्रीर ग्रन्य ग्रपने बच्चे गोद में लिये जा रही थीं। लेकिन कैदियों के इस गिरोह में दा-श्वी को में का कहीं पता न चला। क्या हो गया होगा उसे १ उसने चिंतित हो सोचा। कहीं इन जालिमों ने उसे पहले ही तो नहीं मार हाला १ फिर जापानी लड़ का उसके सिर पर प्रहार हुग्रा ग्रीर उसका सिरभ्या गया ग्रीर कैदियों को पीटकर ग्रामे धकेला गया।

जापानी कैदियों को एक बड़े-से खुले मैदान में ले गये। चारों श्रोर जलते हुए घरों की ज्वालाएँ नृत्य करती दीख रही थीं। जापानी दरवाजे, खिड़िकयों की चौखटें श्रीर फर्नीचर श्राग में फेंक रहे थे। जिन थैलों से कैदियों को लाद दिया गया था वे श्रव उतार दिये गये थे श्रीर कैदी कुछ च्च्या के लिए हल्का महसूस करने लगे। जापानी ऊँकड़ूँ बैठ गये श्रीर शाम का भोजन करने लगे ज़ाहिर है कि कैदियों को किसी खाने के मिलने की करई उम्मीद न थी। बिल्क सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें श्रपने सूखे हुए हलकों के लिए थोड़े पानी की थी।

एक बृढ़ा आदमी पानी की बाल्टी लिये आया । आते ही लोगों ने उसे घेर लिया । और ऊँचे स्वर में उन्होंने पानी माँगा । सफेद घोड़े पर सवार एक जापानी अफसर ने वहीं बैठे-बैठे कसकर एक लात कैदियों के मारी और उन्हें बाल्टी से अलग हटा दिया। घोड़े ने बाल्टी का सारा पानी पी लिया और उसका पेट तरबूज की माँति फूल गया। जापानी के चले जाने के बाद दुछ आदमी जमीन पर जहाँ बाल्टी रखी थी, गिरे और वहाँ की गीली कीचड़ चाटने लगे उधर बाकी कैदी कोध व ग्लानिपूर्ण दृष्टि से उस अफसर की ओर देखते रहे।

उस रात वे बंदी-जन सिर से सिर सटाकर एक खुले मैदान में सोये। सिपाहियों की पंक्तियों ने उन्हें घेर लिया था ताकि यदि कोई मागने की चेष्टा करे तो सोये हुए जापानियों पर से गुज़रे श्रीर वे जाग जायें।

दा-रवी को रात भर नींद नहीं ख्राई। कुछ क़ैदी कराहते ख्रीर ख्राहें भरते रहे। लेकिन संतरियों ने उन्हें बुरा-भला कहकर शांत कर दिया।

प्रातःकाल जब जापानी श्रौर कटपुतली दस्तों ने श्रपना नाश्ता किया तो कैंदियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। उनमें से छुः कैंदी जिनमें दा-श्वी भी शामिल था चुनकर श्रलग कर दिये गये। बाकी को किला निर्माण करने के लिए गाँव में भेज दिया गया। दा-श्वी श्रौर उसके साथियों को बताया गैया कि वे जापानियों द्वारा कब्जाये हुए शहर में ले जाये जा रहे हैं।

शहर को जाने वाले कैंदी दिन भर चलते रहे। शाम होने पर वे एक गाँव में जाकर रक गये। उन्हें एक गंदे मैदान में ले जाया गया जो एक मंजिला इमारितों से घिरा हुन्ना था। जापानियों ने तो उसमें जो स्वच्छतम भाग उत्तरी विंग में था वह कब्जा लिया ग्रीर कठपुतली सैनिकों ने पूर्वी विंग पर ग्रिधकार कर लिया। कैंदियों को जो ग्रव तक बँधे हुए थे एक कच्ची ईंटों की बनी हुई छोटी-सी कोठरी में धकेल दिया जो पश्चिमी विंग में स्थित थी।

कैंदियों ने दो दिन तक कुछ खाया-पिया न था। वे इतने भूखे थे कि उनके पेट, मालूम होता था रीढ़ की हिंडुयों से चिपक गये हैं और हलक में आग की तरह जलन हो रही थी। धूप में भुलसे हुए, थके-मॉ दे व भूख से परेशान वे आदमी आते ही जमीन पर गिर पड़े। लेकिन उनका कोई पुरसाने-हाल न था। यहाँ तक कि अगर कोई विकल हो कराहने की चेष्टा भी करता तो जापानी बंदूक उसके सिर पर पड़ती थी और वे बेवस हो चुप हो जाता था।

जापानियों ने अपने दो पिछू सैनिक कैदियों की कोठरी के दरवाजे पर

तैनात कर दिये, अपना खाना खाया और सो गये।

दा-रवी के श्रितिरिक्त कैंदियों में एक देहाती काडर श्रीर एक देश-रक्तक सैनिक भी था। शेष सब किसान थे। किसानों में एक लड़का जो कोई सबह वर्ष का होगा प्यास के मारे तड़प रहा था।

"मेरा तो प्यास के मारे दम निकल रहा है," उसने रुग्राँसे हॉकेंर कहा। "मुक्ते तो इस वक्त ग्रगर पेशाव भी मिल जाता तो मैं वही पी जाता लेकिन मुक्ते ग्रव पेशाव भी नहीं ग्राता।" रोते-कराहते उसने ग्रपना सिर दीवार से ऐसे जोर से देकर मारा कि उसमें से मिट्टी के कुछ कण नीचे जमीन पर ग्रा गिरे।

दा-रची का चेहरा वड़ा दयनीय बना हुद्या था पर धीरे-धीरे वही दुख उत्साहपूर्ण मुस्कान में परिखत हो गया। वह बड़ी व्याकुलता से यह विचार कर रहा था कि कम्युनिस्ट होने के नाते अपना कर्त्त व्य किस प्रकार पूरा करे। लोगों को उस विकट परिस्थिति और निपत्ति से कैसे उबारे। अब उस मिट्टी की दीबार से जो धूल के क्या गिरे तो सहसा उसे एक बात स्नित।

"धबरात्रो नहीं भैया," उसने लड़के को सान्वना दी। "हम जल्दी ही इस मुसीबत से निकल ग्रावेंगे।"

जब दा-श्वी धुटनों के बल घिटता हुन्ना खिड़की तक पहुँचा तो उसका सिर चकराने लगा। वह तब तक रका रहा जब तक कि दूसरे संतरी ने न्नाकर पहरा न बदल दिया और खिड़की में से भाँक कर कैंदियों को देख न लिया। दा-श्वी ने उस पिक्क सैनिक को समभा-बुभा कर पानी लाने पर राज़ी कर लिया।

, ज्योंही कैदियों को खबर हुई कि पानी आने वाला है तो वे हड़बड़ा कर उठ बैठें। दा-श्वी उनके बीच काँकड़ाँ बैठ गया और वे एक-दूसरे से सट कर उसे घेर कर बैठ गये।

"मुसीवत में हम सब एक दूसरे के साथ हैं," वह वह बोला, "और इसी पर हमें ग्राज वातचीत करनी है। सुके पक्का भरोसा है कि कल जब हमें शहर ले जाया जायगा तो या तो हमें गोली मार दी जायगी या फिर हमें कल कर दिया जायगा। कुछ भी हो हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि ग्राप लोग इस वक्क निकल भागने की जोखिम लेने को तैयार हो तो यह पानी हमारी जानें बचा सकता है।" उसने उन्हें ख्रपनी थोजना बताई। कुछ देर सबने खुसर-पुसर की ख्रीर

योजना स्वीकृत हो गई।

जब पिट्टू सैनिक एक घड़िया में उनके लिए पानी लाया तो सब कैंदियों ने उसे खूब धन्यवाद दिया। उसने असमंज में बड़बड़ाकर कहा कि आखिर हम सब चीनी ही तो हैं और दरवाजे पर ताला लगा कर बाहर निकल गया। दा-रुवी ने लोगों से कहा कि सब दो-दो घूँट पानी पीलें और एक कम्युनिस्ट होने के नाते उसने बिना पिये रह कर एक आदर्श स्थापित किया।

बड़ी सख्त कोशिशां के बाद कैदियां ने ग्राग्विरकार ग्रपने हाथ जो पीछे कमर से बंधे हुए थे खोल लिये। फिर लोगों ने ग्रपनी ग्रास्तीनें ग्रौर सिर से वॅधे हुए रूमाल उस बहुमूल्य पानी में भिगोये ग्रौर ग्रपने गीले कपड़े उस दीवार से रगड़े ताकि वह कुछ नर्भ पड़ जाय। एक ग्रादमी तो खिड़की पर ताकने के किए खड़ा कर दिया गया ग्रौर बाकी पाँच ग्रपनी उद्गलियों से उस नम दीवार, की कुरेदने लगे।

त्रभी उन्होंने दीवार में छोटा-सा छेद ही किया था कि खिड़की पर खड़े व्यक्ति ने दबी ग्रावाज में फुराफुसा कर कहा, "वह ग्रा रहा है! वह ग्रा रहा है!"

कैदियों ने भाट रस्ती पकड़ कर अपने हाथ पीछे बाँध लिए और पूर्ववत् खड़े हो गये। दा-श्वी अपनी चौड़ी कमर दीवार के सहारे टेक कर बैठ गया। किसी ने साँस तक न ली।

पिट्टू सैनिक दरवाजे में से दाखिल हुआ। "तुम लोगों को काफी पानी, मिल गया ना १" उसने मालूम किया।

"बहुत-सा ! बहुत-सा !" कैदियों ने प्रसन्न व उत्साहित हो उत्तर दिया। "ग्रौर था भी बड़ा उम्दा पानी!"

मुस्कराते हुए उसने घड़िया उठाई श्रौर फिर दरवाने में ताला लगा दिया ।

कुछ कैदी तो भय व उत्तेजना से काँप रहे थे।

"डरो नहीं," दा-श्वी ने उनसे आग्रह किया । "बस, जरा-सा काम और है और हम समभो वाहर ।"

दीवार की खुदाई जारी रही। श्रापनी भृख-प्यास सब को भुलाकर श्रीर जो कुछ ताकत बाकी थी सब लगाकर कैदियों ने दीवार खोदी श्रीर स्त्राख इतन् इंडा कर लिया कि उसमें से श्रादमी गुज़र सके। दा-श्वी ने श्रपना सिर उसमें से निकाला, बड़े चौकन्ने हो इधर-उधर देखा, श्रीर फिर सरककर बाहर निकल श्राया। फिर एक-एक करके बाकी भी खिसक गये। दा-श्वी उन्हें छुकते-छिपते गाँव के बाहर एक मैदानों में ले गया श्रीर वहाँ पहुँचकर वे श्रलग हो गये।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

देहाती प्रदेश में कुछ दिन भटकने के बाद दा-श्वी ने महसूस किया कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने कुछ समय एक भूमिगत्र 'दुर्ग' में व्यतीत करने का निश्चय किया। ये 'दुर्ग' उन किसानों के घरों या खेतों में बने हुए गुत स्थान थे जो खुद भी भूमिगत आंदोलन के सदस्य थे। जब जापानियों का 'घरने' का अभियान अपनी चरम सीमा पर था उस समय इन 'किलों' में कम्युनिस्टों को छिपने और विश्राम करने की व्यवस्था की गई थी और आपसी विचार-विनिमय व सुलाकात के साधन भी जुटाये गये थे!

उस रात दा-श्वी ने एक गाँव में प्रवेश किया श्रीर 'चाचा' यिन के कम्पाउरड की दीवार फाँदकर घर में पहुँच गया। जब दा-श्वी श्रन्दर पहुँचा तो यिन, लाल मुँह वाला बूढ़ा जिसके साफ सफेद दाढ़ी थी श्रपने पोते के साथ बैठा भोजन कर रहा था।

"अरे, दा श्वी तुम !" उन्होंने प्रमुद्ति व चिक्ति हो कहा । "हमारे लोगों में तुम ही पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने इतने दिनों में आज देखा है ! हमारी तो सारी आशाएँ व उमंगें ही ठएडी हो गई थीं । और मुक्ते बड़ा डर महसूस होता था ।" उसने दा-श्वी से आग्रह किया कि वह भी काँग पर बैठकर उनके साथ खाना खाये।

खाते समय चाचा ने क्ताया कि उन्होंने एक 'मुर्गियों का दरवा' खोद कर बनाया है। ग्रसल में उन्होंने चूल्हे के नीचे एक गहरा गढ़ा खोदा था। श्रीर उनका विचार था कि कोई-न-कोई ग्राकर उसको काम में ले ग्रायगा। दुछ देर गप-शप करने के बाद चाचा ने मच्छरों को धूप देने के लिए एक रसायनिक रस्सी जलाई। दा-श्वी से कहा कि वह शांतिपूर्वक काँग पर सो जाय श्रीर वह श्रीर उनका पोता जापानियों की टोह में रहेंगे।

"मेरे यहाँ रहने पर कोई फिक्र की बात नहीं है," चाचा ने कहा । "मैं भूदा हो गया हूँ लेकिन कान मेरे साँपों के-से तेज हैं।"

एक फटा-पुराना कम्बल लेकर श्रपने पोते के साथ वह छत पर चला गया। चचा रात भर जागते रहे श्रीर दुश्मन की श्रामद का एलान करने वाली श्रावाज़ें सुनते रहे।

पी फटते समय उन्हें वे आवाज़ें सुनाई पड़ीं। जापानी गाँव में प्रवेश कर रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने दा-श्वी को जगा दिया और चूल्हे पर रखी बड़ी कढ़ाई को अलग कर दिया। राख के नीचे एक बहुत बड़ी लोहे की पट्टी रखी थी जो एक भूमिगत स्राख़ के ढक़न का काम दे रही थी। जब दा-श्वी उसमें दाखिल हो कर नज़रों से ओमिल हो गया तो बूढ़े ने फिर स्राख को पट्टी से ढॅक दिया, उस पर कढ़ाई रखी और आग जलाई।

जरा-सी देर में जापानियों की टोली दू दती-तलाश करती चाचा के घर ग्रा धमकी। बूढ़ा चूल्हे के सामने ऊँकड़ू बैठा हुन्ना था। एक गृहार ने उसके एक लात जमाई।

"ग्रो वे ! कोई वा लू छिपा हुग्रा है क्या यहाँ १"

चाचा श्राहिस्ता से उठा श्रौर श्रपने हाथ कानों पर रखकर पूछा, "क्या कहा तुमने १"

"मैं पूछता हूँ तुमने किसी बालू को देखा है १" गहार ने कड़क कर कहा।

"श्रोह वा लू ! हाँ, हाँ मैंने उन्हें देखा है । सफेद वर्दी पहनते हैं ना वे ? बन्दूकों भी रखते हैं !" "हाँ, हाँ ठीक है।" गृहार ने श्रधीर हो कहा। "कहाँ देखा है दुमने ? बोलो, जल्दी फूटो।"

"श्रारे बाप रे ! वे तो बहुत-से थे ! सारी रात वह गाँव में रहे !"
"श्राये कव थे वे ? अब कहाँ हैं ?" गहार ने उत्ते जित हो पूछा ।

"ग्राधीर मत होत्रों। जरा सोचने दो मुक्ते। उस दिन मै वाजार से वापस ग्रा रहा था। नये साल के कुछ चित्र खरीदने वहाँ गया था। उसी दिन जिस दिन ग्राझ देवता स्वर्ग में जाकर रिपोर्ट देते हें """।"

गद्दार ने क्रोधित हो चूढ़े के मुँह पर तमाँचा मारा। "तुम्हारी मा का—! ग्रवे तुभसे गये साल की वात कोन पूछ रहा है ? साले बुड्ढे मरदूद !" "विल, विल।" एक जापानी चिल्लाया।

"वह पूछते हैं कि बिल कहाँ है ?" ग्रहार ने चाचा के कान में चिल्ला कर कहा।

बूढ़े ने श्रसमंजस से श्रपनी श्राँखें तरेरीं। "जब से वह बिल्ली पाली। है यहाँ कोई बिल नहीं रहा। चूहों की तो उसे देख कर नानी मरती है! महीनों से चूहों का कोई बिल नहीं है यहाँ!"

"द्यवे तेरी मा का—!" ग्रहार गुर्राया । छोटे बिल नहीं ! बड़े वाले— वह जो जमीन में खोदे जाते हैं।"

बूढ़े ने एक-एक शब्द गौर से सुना तो उसका सिर एक ही श्रोर मुक गया। श्रानन्द से उसकी बाछें खिल गईं। "श्रच्छा, तो यह मतलब है तुम्हारा! पहले ही कह दिया होता! श्राश्रो मेरे साथ!"

श्रपने वर के पिछवाड़े जहाँ खाद पड़ा सड़ रहा था वह उन्हें से गया। "यह है वह बिल!" उसने विजय-गर्व से बताते हुए कहा। "श्रमी तीन महीने हुए हैं जो इसे शुरू किया है। श्रमी बहुत मजबूत नहीं हुश्रा है। देखो—" उसने एक लकड़ी का गंदगी-भरा करछुल उठाकर उनकी नाकों तले लगाया।

खाँसते-खाँसते बेदम हो मुतलाशी पीछे को हटे। "रख दो इसे, रख दो इसे !" ग्रहार ने फौरन कहा। बूढ़े को खूब गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए वे लोग वहाँ से ताबड़तोड़ चले गये। ज्योंही वे गये चाचा ने दा-श्वी को बाहर निकाल लिया और वे दोनों हॅसी के मारे लोट-पोट हो गये। जमाना नाजुक था और छोटी-सी विजय भी उनका दिल बढ़ाने के लिए काफी थी।

× × × ×

कुछ दिन शांतिपूर्वक विताने के बाद दा-श्वी विचलित हो उठा । वह अपने मित्रों के पते जानने का इच्छुक था ग्रीर काम पर लौटना चाहता था। एक रात वह चाचा की शरण को छोड़कर खेतों को लौट गया ग्रीर ग्रपनी गाड़ी हुई बंद्क तलाश करने लगा।

चन्द्रमा की उज्ज्वल चंद्रिका वातावरण को शीतल कर रही थी। दा-श्वी ने संतप्त दृष्टि से काञ्चोलियांग के ग्रास-पास उगे हुए चारे ग्रौर घास को देखा। उसने ग्रापसे कहा, यह तो ख़द जाना चाहिए।

वृद्धों के एक भुरमुट में जो वह दाखिल हुआ तो होशाँग और मह्युए जोव से उसकी मुठभेड़ हो गई। वे दोनों तो एक-दूसरे से मिलकर बहुत आनन्दित हुए लेकिन होशाँग शांत व गम्भीर रहा।

"दा-श्वी," उसने उसकी बाँह पकड़कर कहा। "मुक्ते तुमसे कुछ कहना है। देखना, बुरा न मानना। जापानियों ने तुम्हारे पिता को पकड़ लिया था श्रीर उन्हें खूब मारा-पीटा, लेकिन वह कुछ बोल न सके। जब उन्होंने उन्हें छोड़ दिया तो वह केवल दो दिन ही जिये।"

यह सुन कर दा-श्वी के कलेंजे पर पत्थर गिर पड़ा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं श्रीर वह धीरे-धीरे एक कब पर बैठ गया। जब लोग उसे समभाने- बुभाने लगे तो उसकी श्राँखों से श्रश्रुधारा प्रवाहित हो चली। श्रीर फिर वह इतने जोर-जोर से रोने-पीटने लगा कि सिसकियों से उसका कलेंजा हिल गया। श्रांततः उसने रोना वंद किया श्रीर कोधित हो श्राँखों मलीं।

"ग्ररे, जापानियो ग्रौर गद्दारो !" उसने दाँत पीसते हुए कहा । "तुमने

बीमार बूढ़े आदमी को अपने कातिल हाथों से मार डाला ! मैं तुमसे हर कीमत पर उनका बदला लूँगा । चाहे मुक्ते अपनी जान की ही बाज़ी क्यों न लगानी पड़े !"

जोव ने कहा मुक्ते पता चला है कि तुम्हारा भाई रू श्वाँग के साथ काम कर रहा है। श्रीर श्वाँग ने सारी गड़ी हुई बंदूकें भी खोद निकाली हैं। खुर को जिंदा गाड़ दिया गया था पर उसे भी बचा लिया गया श्रीर में जापानियों के पंजे से निकल भागी है। इस खुशखबरी ने दा-श्वी को कुछ सान्त्वना दी।

दा-श्वी ने श्वाँग श्रीर कल्लू का पता पूछा। होशाँग ने कहा कि मैं श्राभी-श्राभी कल्लू ही के पास से श्रा रहा हूँ उसका श्रादेश है कि सब पुराने काडर श्वाँग से मिल लें श्रीर श्रापना संगठन पुनः ठीक करें। कल्लू ने यह भी जता दिया था कि पार्टी-मेम्बरों को चाहिए कि हर कीमत पर एक-दूसरे से सम्बन्ध कायम रखें। श्रापने शास्त्रों को कभी न त्यागें श्रीर जब भी श्रावश्यक हो उसका प्रयोग करें, जनता में श्रापने काम को श्रीर गहरा श्रीर व्यापक बनायें। जब जापानी श्रापना वर्तमान श्राभिमान ढीला करें तो काडरों को चाहिए कि वे पुनः जन-शिक्त संगठित करें श्रीर शत्रु के प्रच्छन्न श्राह्यों को तलाश करें।

"कल्लू ने श्वाँग से पहले ही कह दिया है कि वह अपने इलाके में इस प्रकार के कार्यों का संगठन करले," होशाँग ने कहा। "श्वाँग ने शी यू गाँव में किसी किसान के भूमिगत 'दुर्ग' में काम भी आरम्भ कर दिया है। हम सब साथ ही चल सकते हैं।"

जब वे गाँव में पहुँचे तो ऐसा हुया कि होशाँग पता ही भूल गया। लोगों की व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी श्रीर वे रात भर गाँव की तंग गिलयों में भटकते रहे यहाँ तक कि भोर का तारा चितिज पर निकल श्राया लेकिन श्रंधेरे में होशाँग सही मकान का पता न लगा सका। फिलहाल उन्होंने श्रपनी तलाश रोक दी श्रीर खुले मैदानों को लौट गये। हर श्रादमी पारी-पारी से संतरी का काम करता रहा श्रीर वे भूसे के एक ढेर के नीचे सो गये।

प्रभात का समय था, चारों श्रोर कुहरा पड़ रहा था। ऊँचे-ऊँचे काश्रोलियांग पौधों में घूमते हुए लोगों की श्रावाजों से दा-श्वी की श्रॉख खुल गई। संतरी होशाँग घोड़े बेच कर सो रहा था! दा-रवी ने उसे और जोब को जगा दिया।

"उठ बैठो !" वह फ़सफ़ुसाया । "कोई ग्रा रहा है !"

ब वह श्रीर होशाँग तो भूसे के ढेर के पीछे छिप गये लेकिन जोव के परस बन्दूक थी श्रीर वह खुल्लम खुला खड़ा उनकी प्रतीचा करने लगा। पाँच ग्रहार काश्रोलियांग में से बाहर निकले। वे जापानियों की एक इमलावर टोली की जो गाँव पर धावा बोलने श्रा रही थी श्रगुश्राई कर रहे थे। जोव ने दो गोलियाँ चलाई श्रीर एक को वहीं सुला दिया। फिर वह फौरन वहाँ से माग खड़ा हुआ श्रीर ग्रहार उसका पीछा करते हुए भागे।

दा-श्वी और होशाँग दूसरी दिशा में भागे और जापानियों के एक जत्ये के हत्ये पड़ गये । होशाँग तो अपने शत्रु से लड़कर छूट भागा लेकिन दा-श्वी कई जापानियों से बिर गया।

× × × ×

जापानी ग्रपने बन्दी को घसीट कर गाँव में ले गये ग्रीर वहाँ एक बड़े वेद वृत्त से उसे बाँध दिया। ई नो जो उनकी छोटी पल्टन का सरदार था थोड़ी-बहुत चीनी भाषा जानता था।

"तुम काम करते हो किस किसम का ?"
"मैं तरबूज़ उगाता हैं।"

पल्टन के सरदार को उस पर विश्वास न श्राया श्रीर उसने श्रपनी वैंजनी, बालदार नाक लिकोड़ी। उसने दा-श्वी की जाँघ श्रीर पिरडलियों की पेशियों को नोचा श्रीर उसके बलशाली कंधे छु कर देखे।

"बा लू सज्जन है !" जापानी ने ग्लानिपूर्वक कहा । दो-चार सैनिकों ने दा-श्वी के मुँह पर तमाँ चे मारे श्रीर श्रपने भारी बूटों से उसे लातें भी मारीं । श्रीर जब जापान्यों का एक श्रीर दस्ता किसी श्रीर कैदी को जिसका सिर लहू- खुहान था लेकर श्राया तो वे कुछ रक गए। यह होशाँग था ! श्राखिरकार उन्होंने

उसे पकड़ ही लिया।

उन्होंने उसे दा-श्वों के सामने धकेल दिया। "इस ग्रादमी को जानते हो ?" एक गहार ने हाथ में भारी चमड़े का पट्टा लिये होशाँग से पूछा। "जब मैं ही उसे नहीं कानना तो वह सफे कैसे जान लेगा " ता-श्वी होन्य

"जब मैं ही उसे नहीं जानता तो वह मुक्ते कैसे जान लेगा," दा-श्वी बीच्या में बोला।

गहार ने अपना पट्टा वा-श्वी के मुँह पर मारा। "तुक्त से कौन मादर-पूछ रहा है।" उसने होशाँग को फिर कोंचा। "बोलो! जानते हो उसे या नहीं ?"

"मैं—नहीं, मैं इसे नहीं जानता," होशांग ने उत्तर दिया।

दो जापानियों ने उसे जमीन पर फेंक दिया और लाठियों से निर्देयता-पूर्वेक प्रहार किये। होशाँग खूब चीखा, रोया लेकिन लाठियों के प्रहार जारी रहे। वह बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था और उसका सारा शारीर पीड़ा से फटा जा रहा था फिर भी किसी तरह वह उठा और लड़खड़ाता, गिरता-पड़ता खेतों की अधेर चला।

"दो बा लू दोनों मुर्दा मर गया !" पल्टन के सरदार ने क्रोधित हो कहा । उसने होशाँग के सिर में गोली मार दी ।

दारवी ने अपनी आंखें बन्द करलीं और अन्त की पतीक्षा करने लगा पर दूसरी गोली नहीं आई । उसने होशाँग के निश्चल, दयनीय शरीर को देखा और उसके हृदय में कोथ की ज्याला भड़क उठी।

> "मुफे भी क्यों नहीं मार डालते १" वह चिल्लाया। "क्या तम भी बालू हो १" एक गहार ने पूछा।

"हाँ, में भी वा लू हूँ ! लो चलात्रो गोली !"

पल्टन का सरदार संतोप से मुस्करा दिया और जापानी भाषा में गृहार से कुछ बड़बड़ाया।

एक ग्रौर कैंदी जो सुन्दर वस्त्र पहने हुए था ग्रौर कोई व्यापारी था श्रागे खींचा गया। उसने बड़े जोर से कहा कि मैं बा लू नहीं हूँ। जापानियों ने उसे पीटना ग्रुक्त कर दिया। "टहरो ! टहरो !" वह चिल्लाया । "मैं तुम से कहना चाहता हूँ कि मेरा एक भाई है जो तुम्हारा बड़ा दोस्त है । कम से कम उसकी खातिर तो सुभे बचाओ ।"

"कौन है तुम्हारा भाई ?" एक गद्दार ने पूछा।

व्यापारी ने त्रापनी टाँग की पट्टी खोली त्रीर उसमें से कुछ रिक्के निकाल कर उन्हें दे दिये। "यह है मेरा भाई।" उसने चाडुकारितापूर्ण मुस्कान से कहा। "क्या यह तुम लोगों का गहरा दोस्त नहीं है।"

"तुम तो वास्तव में बड़े पक्के व्यापारी निकले," गृहार ने उसकी प्रशंसा की ।

जापानी पल्टन के सरदार ने अपनी कुब्बेदार नाक सिकोड़ी और अपने पीले दाँत निकालते हुए आँखें तरेरीं और खुश होकर कहा। "वैसा, पैसा !" उसने सिर हिलाया। "व्यापारी, तुम अच्छा।" और हाथ का संकेत करके कहा, 'जाओ, जाओ।"

व्यापारी भी सिर पर पैर रख कर वहाँ से भागा ।

सारे देहाती एक लम्बी कतार में खड़े कर दिये गये। जापानियों ने दा-श्वी के हाथ-पैर खोल दिये और उसे आजा दी कि उनमें से बा त् अलग कर दे। काँपते-धूजते मर्द-औरतें, जवान-बूढ़े सब भयभीत दृष्टि से उसे देखने लगे।

जब दा-श्वी को उस कतार पर धकेला तो उसे श्वाँग को उन किसानों में देखकर बड़ा धक्का लगा। श्वाँग ने उसकी ह्योर देखा मानो कह रहा हो, "तुम कम्युनिस्ट हो, देखें तुममें कितने हौसले हैं।"

बन्दूक का कु'दा दा-श्वी के सीने पर रखते हुए जापानी पल्टन के सरदार ने पूछा, ''बा लू इनमें है ?"

"नहीं।"

ई नो ने अपनी शूकरी आँखें मींचीं और द्वूक और आगे धकेल दी। "इनमें कोई नहीं है।" दा-श्वी ने दाँत पीस कर कहा। "घुसेड़ दो!" जापानी गुर्राया और उसने उसे आगे को धकेला। लोगीं का भय से खून सूल रहा था। बहुत-सी स्त्रियाँ रो रही थीं। दा-श्वी ने श्रपने भाई रू, कुदाक मा श्रीर देश-रच्नक सेना के कई श्रादिमियों को पहचान लिया। वे भयातुर हो उसकी श्रीर घूर रहे थे पर उसने बगैर किसी को पहचाने ही श्रपनी जाँच पूरी कर दी।

ई नो क्रोध से लाल-पीला हो गया। उसके आदेश पर सैनिकों ने तीन भयंकर कुत्ते छोड़ दिये—उनकी कमर कसकर बँधी हुई थी और उनकी लाल जीमें दाँतों से बाहर निकलतीं और अन्दर चली जाती थीं। ई नो ने एक हुकम दिया और दा-श्वी की टाँगें थपथपाई । कुत्ते कैदी की जाँघ पर जा कूदे और उन्होंने अपने क्र्र वाँतों से उसका मांस निकाल लिया। जब उसका खून पैरों पर ऐसा गिरकर जमा मानो नाले बह रहे हों तो दा-श्वी पशु की भाँति चिंघाड़ा। कुत्तों को फिर खींच लिया गया।

दा-श्वी छुटपटाने लगा। पसीने की बूँदें उसके माथे पर उभर आईं। जापानी ने उसकी बाँह पर थपकी दी और फिर चीखा और फिर एक बार उद्गें भेड़ियों-जैसे कुत्तों के चमकते हुए दाँतों ने इन्सान का गोशत फाड़ लिया। दा-श्वी चिल्लाया और वेहोश हो गया।

त्रांतिकत दर्शकों में से एक सफेद बालों वाली बूढ़ी किसान श्रौरत श्रागे को बढ़ी। वह उसके जमीन पर पड़े सपाट बदन पर जा गिरी। "इतनी यातनाएँ तुम उसे कैसे दे रहे हो। मेरे बेटे। तुझ तो उसे जान से ही मार डालोगे।"

सारे किसान अब खुले रूप में रो रहे थे और सिसकियाँ भर रहे थे। "वह बड़ा अच्छा किसान बच्चा है।" वे चिल्लाये। "उस पर तरस खास्रो।"

जापानी अब कुछ परेशान हो गरे क्योंकि वे न जानते थे कि यह जन-प्रतिक्रिया क्या रूप धारण कर लेगी। उन्होंने बुद्धिया को लात मारकर हटा दिया और दा-श्वी को लेगिये।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

जब दा-श्वी को होश आया तो उसने अपने श्रापको देहाती फीजी पुलिस की चौकी के पिछुवाड़े आँगन में एक लकड़ी के बड़े पिंजरे में बंद पाया। सूर्यास्त के बाद वहाँ का बूढा जेलर उसके पास आया।

"तुम्हारी मा तुमसे मिलने ग्राई है। ग्रपना रोना-घोना जरा बन्द करो।" बूढ़ा फ़ुसफ़ुसाया। छाया में खड़ी एक स्त्री को उसने टार्च से रास्ता बता कर बुलाया।

मेरी मा को तो मरे हुए भी मुद्दत हो गई। यह कौन स्त्री हो सकती है १ दा-श्वी ने सोचा। उसने बड़ी सतर्कता से अपनी मुलाकाती की क्रोर देखा। वह लगभग ६० वर्ष की होगी, बाल सारे सफेद हो गये थे और वह हाथ में एक टोकरी लिये हुए थी। उसने उसे पहचान लिया। यह उस लड़के ग्रुगेन की मा थी जिसे जापानियों ने अपने अंतिम 'घेरकर मारो' वाले अभियान में जीवित गाड़ दिया था।

वृद्ध महिला ने जेलर से कुछ नहा श्रीर वह वहाँ से चला गया।

पिंजरे के सींखचे पकड़कर बुद्धा भुक गई श्रीर श्रपना सिर लेटे हुए कैदी के समीप ले गई। "दा-श्वी," उसने मंद स्वर में कहा, "मैं तुम्हें जानती हूँ। श्राज से तुम श्रपने को शुगेन समभो। श्वाँग ने कहा है कि तुम श्रपने पर काबू रखो, कोई कुविचार श्रपने मित्तिष्क में न श्राने दो। गाँव का एक-एक श्रादमी तुम्हारे साथ है! श्रोह बेटा, श्राज सुबह हम सबको तुम्हारे साथ ही बड़ी यातना सहनी पड़ी। दिन भर कोई कुछ न खा सका! हम लोग श्रव तुम्हारे लिए कुछ चंदा जमा कर रहे हैं।"

इन स्तेह-युक्त शब्दों श्रीर सान्त्वना से दा-श्वी का दिल भर श्राया श्रीर श्राँखों से श्राँस रवाँ हो गये। "मा जी, श्रपना दिल हल्का न करो," उसने रूँ धे हुए कंठ से कहा। "श्वाँग से कह देना कि जिंदा रहूँ या मर जाऊँ श्रपने संगठन की नाक नीची नहीं होने दूँगा। वे मेरे बारे में कोई चिंता न करें।"

ं वृद्धा ने अपनी फटी-लटी जाकेट के कोने से अपने आँस्, पेछि, फिर अपनी टोकरी में से बहुत-सा खाना निकाला जो सींखचों में से उसे दे दिया। उसने नोटों का एक छोटा-सा बएडल निकाला और दा-रवी के हाथ में थमा दिया। "यह मेरी श्रपनी तरफ से हैं," वह बोली। "बहुत ज्यादा तो नहीं हैं पर तुम्हारे काम श्रायेंगे।" वह श्रिधिक देर वहाँ न स्की। कुछ श्रीर बातों के बाद वृद्ध महिला चली गई।

दो दिन पश्चात् दा-श्वी जापानी कमाराडर के पास श्रीर पूछ्-ताछ के लिए लाया गया। खुले दरवाजे के बाहर जो किसान खड़े थे उनमें दा-श्वी ने देखा कि वह बुढ़ी महिला भी है जो उससे जेल में मिलने श्राई थी।

जापानी कमाएडर एक पीला सा ख्रादमी था, छोटा-सा चश्मा लगाये एक लम्बी मेज के पीछे बैठा हुख्या था। उसके पास ही एक दुभाषिया और स्थानीय कठपुतली सेना का नेता बैठा हुद्या था। दुभाषिये ने दाश्वी से उसका नाम, निवास और धन्धा मालूम किया। दाश्वी ने दबंग ख्रांदाज़ में कहा कि मेरा नाम ध्रागेन है और मैं इसी गाँव का एक किसान हैं।

कठपुतली सरदार ने मेज पर मुक्का मारा। "बा लू हो या नहीं १" वृह गरजा।

"जब साल भर हल चलाना, घास खोदना और फसल काटना होता है तो बा लू बनने का मुफे कहाँ से समय मिल सकता है ?" दाश्वी ने कदु स्वर में कहा।

"त्रगर तुम बा लू नहीं हो तो फिर तुमने उस दिन क्यों कह दिया था कि तुम बा लू हो ?"

उन्होंने मुक्ते इतना पीटा था कि मैं क्या कह रहा हूँ इसका मुक्ते होश ही न था ?"

कठपुतली सरदार ने जापानी के कान में कुछ कहा श्रौर उसने सिर हिलाकर एक कागज की स्लिप पर 'कम्युनिस्ट पार्टी' लिख लिया । जापानी ने दा-श्वी से पूछा :

"तुम कम्युनिस्ट पार्टी १" दा-श्वी का चेहरा फ्रक हो गया पर जापानी ने उन शब्दों के ग्रागे × लिख दिया ग्रीर कहा, "तुम—नही।"

इसी प्रकार उसने 'वा लू' ग्रोर 'भूमिगत-कार्यकर्ता' के लिए भी पूछा ग्रोर दा-श्वी को हर बार यह महसूस हुग्रा कि उसको प्राण-दण्ड सुनाया जा रहा है ग्रांततः जापानी ने 'नागरिक' शब्द लिख लिया। "तुम—नागरिक हो, ग्रन्छा-ग्रन्छा ! जा सकते हो !" कमाएटर बोला "हिज एक्सिलोंसी तुम्हें माफ करते हैं," कटपुतली सरदार ने विगम्न मुस्कान से कहा । "जाग्रो ग्रपने घर ग्रीर एक ग्रन्छे ग्रादमी की तरह खेतां व खिल्यान की देखमाल करो !" उसने ग्राज्ञा दी कि दा-श्वी की रस्सी खोल दी जाय ।

जब प्रश्नकर्ता कमरे से चले तो जापानी ने कठपुतली सरदार से कहा, "मेरे ख्याल से इस काम में तुम्हारी खूब चाँदी होती होगी। धनवान बन जाख्रोगे तुम १"

"ग्रगर में चाँदी बना रहा हूँ," कठपुतली ने विरोध किया, "तो ग्राप भी बना सकते हैं।" उसने ग्रपना हाथ गले पर फेरा।

जापानी केवल खिलखिला पड़ा।

जब दा-श्वी ने सड़क पर कदम रखा तो दर्जनों किसानों ने उसे घेर लिया । उन्होंने उसके घावों पर मरहम लगाया, उसे साफ-सुथरे कपड़े दिये श्रौर उसे गाँव के बाहर तक छोड़ कर श्राये । उन्होंने कहा कि श्ये ल्यू उसके लिए सुरिच्चित नहीं है इसीलिए वे उसे ऐसे गाँव में ले गये जहाँ जापानी इतने सरगम न थे !

अभी कुछ मील ही गये होंगे कि उन्हें सड़क से एक तरफ हट जाना पड़ा क्योंकि घुड़सवारों का एक जत्था उधर से धीरे-धीरे चला आ रहा था। दा-श्वी ने सोचा कि आगे जो मोटा-सा आदमी है वह डाकू हो ही होगा।

"शहर में जो जापानी हैं उनमें तो यह मोटिया बड़ा श्रादमी है," किसानों के धबराते हुए कहा । "श्राश्रो चलते चलें !"

उसी समय अश्वारोहियों में से एक श्रादमी जिसके पास पिस्तौल थी श्रपने घोड़े को लौटाकर दौड़ाता हुआ ग्राया। "जहाँ हो वहीं खड़े हो जाग्रो।" उसने हुक्म दिया। "क्या कर रहे हो तुम ?"

यह जिनलुंग था, बदमारा, जमींदार का कुत्ता ! जब जापानियों ने देहाती इलाक़ों में अपनी वबा फैलानी शुरू की तो वह अपने पुराने मालिक हो से मिल गया और गद्दार बन गया । अब वह अपने घोड़े पर भुका और उसने गौर से दा-श्वी की ग्रोर देखा।

"श्रोह ! मैं भी यही समभा था कि तुम हो।" उसने प्रमुदित हो कहा। पिस्तौल निकाली श्रौर घोड़े से उतर पड़ा। "तुम्हारे पीछे दौड़ श्राना कितना सौभाग्यशाली सावित हुआ। श्रास्त्रो मेरे साथ चलो।"

"क्या कह रहे हो तुम ?" दा-श्वी की बूढ़ी 'मा' ने रोकर कहा। "श्रभी तो जापानियों ने उसे रिहा किया है। हम सब चीनी हैं""।"

जिनलु ग ने एक घूंसा बुढ़िया के मुँह पर मारा और वह जमीन पर गिर पड़ी । दा-श्वी को उसने पिस्तौल से धकेला । "तुम बहुत बड़े हीरो हो, क्यों कसान साहित १" उसने तिरस्कार से कहा । "ग्रामी तुम्हें ले चलकर कमाएडर हो को तुम्हारी बहादुरी के दो-चार नमूने बतायंगे ।"

दो श्रीर बुड़सवार भी लौटकर आ गये थे। वे किसानों को पकड़े हुए थे जो यों ही श्रपना कोध प्रकट कर रहे थे।

"मैं जानता था तुम यही करोगे !" दा-श्वी भड़क उठा । "हीरो हूँ न्ह्रा न हूँ मैं कोई ग्रह्मर तो नहीं हूँ ! चलो चलें, मुफे जो चाहे गाली देना अगर मैं किसी दिन तुम से बेहतर आदमी साबित न होऊँ तो ।"

जिनलुंग ने अपना घोड़ा दो अन्य कठपुतिलयों को दे दिया। कसकर दा-श्वी के हाथ उसकी पीठ पर बाँच दिये और सड़क पर उसे धक्का देते हुए चले।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

१६४० में जब हो भागकर जापानियों से जा मिला था जो होज्याँग में किसानों ने वह जमीन जो उसने कब्जाली थी उसके असली स्वामियों को लौटा दी। जो अनाज उन किसानों ने अपना खून-पसीना एक करके उगाया था श्रीर जो अपने आँगन में गाड़ दिया था उसे खोद कर निकाला गया श्रीर अकाल-पीड़ितों में बाँट दिया गया।

फिर १६४२ में वह प्रतिकार-म्रान्दोलन के विरुद्ध जापानियों की मुहिम

का नेता बनकर आया। उसने बमीन पर पुनः अधिकार कर लिया और घर-घर जाकर अनाज छीना, लूट-मार की, होर-इंगर भटका दिये और काडरों की तलाश करने लगा। सौभाग्यवश, दोस्तों और कुटुम्बियों की सहायता से काडर अपूरे उनके परिवार सब-के-सब फरार हो गये। निराश होकर हो ने उनके घरों को आग लगाकर अपना कोध शांत किया। इसी व्यक्ति का होज्वॉंग में बड़ा आलीशान बँगला था और वहीं दा-श्वी को ले जाकर पीछे के एक कमरे में कैंद कर दिया गया।

उस दिन शाम को जापानी जनरल त्रामासिका उसी गाँव से गुजर रहा था और वह अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए वहाँ रुका। हो ने उसे बड़ा शानदार भोज दिया, श्रेष्ठ मदिरा-पान कराया और उसकी प्रशंसा के पुल बाँचे तथा खूब चापलूसी की।

जापानी जनरल का लम्बा, पतला-सा चेहरा था, ऊँची कपोल-पलकें क्यी क्रोर बड़ी लम्बी युमाऊ मूळें थीं जिन्हें वह बार-बार ताव देता था। वह अपनी चीनी भाषा की योग्यता का रोब डालना चाहता था। चीनी उसे भली भाँति आती थी। अपनी ठोढ़ी उठाकर उसने अपनी आँखें हो पर गड़ा दीं और ऊँची ज़नानी ग्रावाज में उससे सम्बोधित हुआ:

"जापान संसार भर में सर्वाधिक शिक्तशाली देश है," उसने साफ-साफ शब्दों में और दृढ़ता से कहा। "जापान की शाही सेना ने प्रशान्त महासागर में अमरीका को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया है। यह कमज़ोर जरा-सा चीन हमारे साथ क्यों लड़ता है, इसे हथियार डाल देना चाहिए!"

त्रामासिका ने 'चीनी-जापानी सहयोग' श्रौर वांग-चिंग-वी की योग्यता व सद्गुणों के बारे में बहुत बातें की । उसने कहा कि चांग काई-शेक भी ऐसा बुता श्रादमी नहीं हैं बल्कि वह तो चोरी-छिपे 'शाही सेना' का हाथ बँटा रहा है। वास्तविक खतरा श्रौर हमारी जानी दुश्मन तो कम्युनिस्ट पार्टी हैं। हरेक को चाहिए कि उसका सफाया करने में हमारा साथ दे! श्रपनी इस बात पर तो वह जापानी इतना रोमांचित व उत्ते जित हुश्रा कि उसके माथे को नसें उमर श्राई।

"कम्युनिजम का नाश करना तो जंगल को समतल बनाने के समान है।" वह बुलंद बाँग तरीके से चिल्लाया। "यदि आपने केवल शाखाएँ ही काठीं तो वृद्ध तो फिर भी बाकी रहेंगे। असल में आप लोगों को उनके भूमिगत संगठनों को खोद निकालना चाहिए जो कि उनकी जड़ें हैं। तभी कम्युनिस्ट खत्म हो सकते हैं।"

जापानी जनरल के चले जाने के बाद हो ने दा-श्वी को अपने सामने बुलवाया । जिस कमरे में 'इएटरब्यू' होने वाला था वह दो बड़ी बत्तियों की चमकीली रोशनी से जगमगा रहा था।

हो के क्रोधित अत्याचारी विट्टू अपने सुँह बाये खड़े थे। कमरे की एक दीवार के सहारे लाटियाँ, छुरे, रिस्सयां और एक खास भारी लट्टा पड़ा था जिसके दबाव से हिंडुयाँ तोड़ी जाती थीं। तपे हुए लोहे और धातु की सरडासियाँ जो स्टोच पर खूब गर्म कर ली गईं थीं, तैयार रक्खी थीं। दा-श्वी ने महसूस किया मानो वह नरक-कुएड में पहुँच गया हो।

"हमने तुम्हारे लिए हर एक चीज़ तैयार कर ली है," हो शैतानी हँसी हँसा। "बस तुम्हारे कहने की देर है कि तुम्हें कीन-सा खाना सबसे ज्यादा पसन्द है और वह तुम्हें मिल जायगा!"

जल्लादों में से एक ने दा-श्वी को त्यागे धकेला। "मुक जाओ।" उसने श्रीशा दी।

"काहे के लिए ?" दा-श्वी ने पूछा | "मैं कोई अपराधी थोड़े ही हूँ !"
"कुक वे कृतिया के पिल्ते ।" हो भौंका ।

दा-श्वी के होंठ तिरस्कार से भिन्ने। "नमकहराम ग्रहार के सामने?" "चखास्रो मन्ना इसे जरा", हो लाल पीला होकर चीखा।

दो आदिमियों ने दा-श्वी की बाहें पकड़ लीं, एक ने उसका माथा कपड़े से कस कर बांध दिया और दूसरे ने चंदन की सख्त लकड़ी से उसके गालों पर आधात किया। एक दर्जन बार उन्होंने उसे पीटा। मुँह से ख्न बहने लगा और उसको जीभ सुम्क कर स्थिर हो गई। जब पिटाई हकी तो उसकी एक आँख बन्द हो गई और उससे खून बहने लगा। हो ने अपने प्रश्न जारी किये। "श्वाँग ओर कल्लू त्से कहाँ हैं ?"
"मुक्ते नहीं मालूम !"

"उस रात तुम और श्वाँग मुक्ते गिरफ्तार करने यहाँ आये थे—किसने तुमुहें खबर दी थी ?"

दा-श्वी ने श्रपनी साबित ग्राँख से उसे घूरा। "मुफसे मत पृछो। इससे तुम्हें कोई लाभ न होगा।"

हो रूखी हँसी हँसा। "ग्राभी इसे भर पेट नहीं मिला है खाने को! ज़रा इसे सूप का प्याला तो चखायो।"

उन्होंने दा-श्वी को खींचकर सीधा लिया दिया श्रीर कोई एक वाल्यी भर के गंदा तरल पदार्थ उसके नथीड़ों में डाला । हो कह रहा था, "यह खाना तुम्हें तुरन्त पसंद श्रायेगा !" वह गन्दगी उसके दिमाग में भर गई श्रीर वह श्रचेत हो गया । फिर भुलसा हुश्रा खुरदरा कागज जलाकर उसकी तोखी गंध से उसे होशा में लाया गया ।

हो ने गंभीर मुद्रा से उसकी ग्रोर ताका, "तो तुम बहुत मज़बूत हो, ऐं ? देखों में तुम्हें जताये देता हूँ—ग्रगर तुम्हारा लोहे का मुँह, तांवे के दाँत ग्रीर देवदार की लक़ड़ी जैसी सख़त जीभ हो ना तब भी तुम मुक्तसे बचकर नहीं जा सकते।

"भटपट बतादो श्रीर खतम करो इसे," जिनलुंग ने दोस्ताना मशिवरा देते हुए कहा । मुँह में उसके सिगरेट लटक रही थी। तुम पार्टी-मेम्बर हो। तुम तो ज़रूर जानते होगे क्या काम-काज हो रहा है। जिला-सरकार के तुम बड़े श्रिफसर हो; कल्लू त्से तुम्हारा ममेरा भाई है; तुम श्वाँग के दाहिने हाथ हो। तुम्हों ने श्रिधिकतर जन-संगटन कायम किये हैं। बता दोगे तो हम भी तुमसे टीक व्यवहार करेंगे। वरना तो तुम यहाँ से जिंदा निकल नहीं सकते ! मैं भी तुम्हारा जैसा ही काम करता था, तुम्हों जैसा था। श्रव मैं इस तरफ श्रा गया हूँ श्रीर मेरा बड़ा श्रच्छा काम चल रहा है।"

दा-श्वी कोघ से काँपने लगा। उसने मुँह भरकर रक्तिमिश्रित थूक जिनलु ग के मुँह पर थूका। "हरामज़ादे गद्दार! हम दोनों एक ही जैसे कब थे वे १"

जिनलुंग ने रेशमी रूमाल से अपना चेहरा पोंछा । घृणा से उसकी आँखें लाल-पीली हो गईं। "साले छिनाल के जने ! क्या अब भी तेरा घमण्ड नाकी है ?"

गर्म लाल-लाल करछा उठाकर उसने उसे दा-श्वी की नंगी कमर पर चिपका दिया। सी-सी की मांस जलने की ग्रावाज़ दा-श्वी के क्रोधपूर्ण रोने की ध्विन में मिल गई। वह शुद्ध खून के ग्राँस् रोया। ग्रस्थायी रूप से सन्तुष्ट हो जिनलु ग ने वह भयंकर लोहा फेंक दिया।

हो ने दँकी हुई नजरों से वह अत्याचार देखा और धीरे-धीरे अपना सिगरेट पीता रहा । अचानक उसने सिगरेट का टुकड़ा फेंका और मुस्करा कर कहा, "दा-श्वी इतने ज़िद्दी न बनो," उसने कृत्रिम हँसी हँसते हुए कहा । "तुम भला अगरेड से चट्टान फोड़ने चले हो ! क्यों कष्ट मुगतते हो ! कल्लू त्से और श्वाँग के लिए क्यों अपना जीवन नष्ट करते हो ! अगर तुम ज़िद्दी बने रहे तूं। मर जाओगे और कोई तुम पर आँसू भी न बहायेगा।"

उसने अनुचरों को आजा दी कि दा-श्वी की रस्ती खोल दी जाय और उसे एक स्टूल पर बैटा दिया जाय। "यह सब मेरे मत्ये न मढ़ देना, मैं ज़रा नशे में हूँ। इन लौंडों ने तुम्हारे साथ काफी ज्यादती की है और मैं तुमसे माफी माँगता हूँ। लेकिन इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, तुम इनका बुरा भी न मानना। जिनलु ग को लेलो, हमारे साथ वह बहुत खुश है। बेहतरीन खाना खाता है, अच्छे बस्त्र पहनता है और पैसे भी उसके पास बहुत हैं! अगर तुम भी ठीक से बातें करो तो मैं तुम्हें अफसर बना दूँगा और तुम भी धनवान बन जाओंगे!"

बातें करते समय हो की नज़रें दा-श्वी पर ही गड़ी हुई थीं। श्रीर चूंकि दा-श्वी सिर्फ सिर भुकाये खड़ा रहा श्रीर कुछ बोला नहीं तो हो ने श्रनुमान लगाया कि वह राज़ी हो गया है। उसने जिनलुंग को श्राँख मारी श्रीर वह बाहर चला गया।

"जहाँ तक प्रतिकार-ग्रांदोलन का सम्बन्ध है," हो ने नरमी से ग्रपनी बातें

जारी करते हुए कहा, "तो मैं तो अब भी उसी में हूँ और आज भी जापानियों के खिलाफ हूँ । वैसे मैं अब उतनी सिकयता से काम नहीं कर रहा, लेकिन युद्ध अभी बहुत समय तक चलेगा । जल्दी काहे की है ?"

अजनलुंग एक आदमी को साथ लेकर लौटा जिसके हाथ में लाने और शराब की एक ट्रेथी जो दा-श्वी के सामने एक छोटी-सी मेज पर रख दी गई। हो ने हाथ से इशारा किया।

"खाइए, कामरेड दा-श्वी ग्रीर जरा खस्थ हो जाइए ! ग्राप वाकई बड़े उग्दा ग्रादमी हैं--ग्रीर ग्राज से हम ग्रीर ग्राप दोस्त हो गये।"

दा-श्वी ने उत्ते जित हो गाढ़े सूप का प्याला उटाया ग्रीर जोर से हो के साटन के लबादे पर दे मारा । गृहारों ने ग्रातं कित हो कट उस हाथ-पाँच मारने वाले कैदी को पकड़ लिया। हो का चेहरा कोध से तमतमा उटा।

"यह शख्स नहीं जानता कि इसके लिए क्या वेहतर है ?" वह गरजा। अभैने इसे एक हल बताया और वह समभता ही नहीं है। देखें हमारे सामने कैसे टिकता है यह !"

कूर और हिंसक पशुद्धों की नाई वे उस पर पिल पड़े। कई घएटे वे उस पर तरह-तरह के घातक प्रहार करते रहे। प्रभात होने तक भी उसने एक शब्द तक न बताया और तब उनकी यातनाएँ बन्द हुई।

हो ने श्रपनी चमकती हुई चँदिया पर से पसीना पोंछा। "यह इन्सान नहीं है।" एक गृहार ने ऊनकर कहा। "बाहर ले जाओ और उड़ा दो इसका सिर। लाश कुत्तों को खिला दो।"

कुछ कठपुतली सैनिक दा-श्वी के रक्त-रंजित और असेत शरीर को उठा कर गाँव की सीमा की ओर ले चले। जिनलुंग हाथ में दुधारी तलवार लिये इतराता हुआ आगे-आगे चला जा रहा था। पीछे जल्लादों का जत्था हो के कई कुत्ते लेकर आ रहा था। कुत्ते अपने शिकार की आशा में दुमें हिला रहे थे।

श्वेताकाश में चन्द्रमा अब भी अपना मंद प्रकाश लिये चमक रहा था। सारा गाँव पौ फटने के पहले गहरी नींद में डूबा हुआ था। जब दा-श्वी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक खजूर के विशाल बृद्ध के नींचे खड़ा हुआ है श्रीर बहुत-से बड़े-बड़े कुत्ते उसे घेरे हुए उसकी श्रोर ललचाई हुई दृष्टि से निहार रहे हैं। जिनलुंग एक सपाट पत्थर पर श्रपनी तलवार तेज कर रहा था जो दा-श्वी के विचलित मस्तिष्क को बिल की वेदी-सा लग रहा था। छुरा चाँदनी में कैसा चमक रहा था!

दा-श्वी को जबरन घुटनों के बल खड़ा कर दिया गया। जिनलु ग अपनी भारी तलवार उठाने लगा। तब दा-श्वी के मस्तिष्क ने उसे फिर श्रंधकार में इचो दिया।

### : 20:

# हिम-शय्या—हेमंत और शरद, १६४२

"इरो ! ठहरो !" गाँव से एक कठपुतली िषपाही दौड़ता हुआ आया। उसने जिनलु ग की बाँह पकड़ ली। "कमारडर ने कहा है इसे मारो मत बल्कि फीरन वापस आकर रिपोर्ट दो।"

दा-श्वी ने अचेत अवस्था में अनुभव किया कहीं वह मर तो नहीं गया है। और अगर मर गया है तो वह सिर उसके धड़ पर क्यों रखा हुआ है ? उसे कुछ-कुछ भान था कि उसे हो के मकान पर ले जाया जा रहा है और वहाँ ले जाकर पिछवाड़े की एक छोटी-सी कोटरी में उसे बंद कर दिया गया है।

हाथ में तलवार लिये श्रीर श्रममंजस में जिनलुंग हो से मिलने गया। उसने देखा कि हो के बूढ़े मा-बाप श्रीर श्रन्य कुटुम्बी उसे घेरे बैठे हैं श्रीर ज़ोर-ज़ोर से रो रहे हैं। हो श्रपने रारीर-रक्षक की श्रोर देखकर दाँत पीस रहा था।

जिनलुंग को प्रश्न करने का साहस न हुआ और वह बाजू में बैठकर सुनने लगा। उसने सुना कि जब हो का शारीर-रक्तक उसके पुत्र गूपी को परकोटे से बिरे हुए गाँव से लेकर आ रहा था उन दोनों को श्वॉग के छापेमारों ने रास्ते में पकड़ लिया । शारीर-रत्तक को इस सन्देह के साथ छोड़ दिया गया कि अगर गूपी को बापस लेना है तो दा-श्वी को हमारे हवाले कर दो । एक मिलने का स्थान निश्चित किया गया और हो को एक दिन का समय इस निताबत्ते के लिए दे दिया गया । श्वाँग ने यह चेतावनी दे दी थी कि यदि दा-श्वी उन्हें वापस न दिया गया तो वे गुपी के उकड़े-उकड़े कर देंगे ।

उस छोटी-सी कोठरी में दा-श्वी ने ग्राँखें खोलीं। उसके घावों से निकलें हुए घनीभूत रक्त ने उसके शारीर पर कई स्थानों में कपड़ा घावों से चिपका दिया था। उस सख्त पत्थर पर लेटना बड़ा त्रासदायक था लेकिन जब वह वैठने लगा तो उसे ग्रीर भी पीड़ा हुई। उसे महस्स हुन्ना जैसे उसे सैकड़ों चाक् भौंके जा रहे हैं, ग्राब तो उसे उस समय से भी ग्राधिक पीड़ा हो रही थी जब कि उस पर भारी प्रहार किये जा रहे थे। दीवार के सहारे सिर टिकाये वह दुखी हो रोने लगा।

इस गड़बड़ में मैं पड़ ही कैसे गया, उसने दुखी हो सोचा ! यदि मैं श्रांदोलन में न भरती होता श्रीर बड़े-बड़े लोगों को नाराज़ न करता तो यह दिन ही क्यों देखना पड़ता । यह तो नरक से भी बढ़कर दुखदाई स्थान है ! किसी को मेरी परवाह नहीं । कोई जानता भी नहीं मुभ्त पर क्या बीत रही है !

उसका सारा शरीर पीड़ा से विदीर्ण हो रहा था। मैं कैसे सहूँ यह सब ? वह उस नरक कुरूड से निकल जाना चाहता था। काश मैं मर जाता और यह सब खतम हो जाता! उसने यों ही ऋँथाधुँध अपने आत्मधात के साधन सोचे पर वहाँ एक ही चारा था कि जमीन से सिर फोड़े और आत्महत्या कर ले और ऐसा करना भी उसके लिए दुर्गम था, उसमें हिलने-इलने की भी शक्ति न थी।

दा-श्वी ने जन्नरन ग्रापनी एक ग्राँख खोली ग्रीर जाव्वल्यमान सूर्य की किरणों को निहारा। वे खिड़की की चौखट पर पड़ रही थीं। जहाँ कुछ, चिड़ियाँ बैठी ग्रानन्दगान गा रही थीं। न जाने क्यों सूर्य की धूप को देखकर उसे कल्लू ग्रीर में तथा ग्रान्य साथियों की याद हो ग्राई। उसे क्या मालूम उन पर क्या गुज़री पर यह वह जरूर जानता था कि यदि वे जीवित होंगे तो हदं होंगे। उसने उस दिन का स्मरण किया जन उसने ग्रापना हाथ उठा कर प्रण किया या कि

चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो वह न डिगेगा श्रौर न घुटने टेकेगा ।

यह मैं क्या ग्रला-बला सोच रहा था ? उसने ग्रपने ग्रापको भिड़का।
मैं भी कोई कम्युनिस्ट हूँ ! मैं जनता के नेता बनने के योग्य नहीं ! जनता जापानी-ग्रातंक के विरुद्ध हढ़ता से खड़ी है ग्रीर एक मैं हूँ कि जरा-सी पीड़ा दी श्रीर मैं मौत को बुलाने लगा ! मैं भी इसकी मा का—क्या बताऊँ मेरा भी दिमाग खराब है ! ज्यों-ज्यों उसे कोध की गर्मी पहुँचती गई उसके घावों की तकलीक भी कम होने लगी।

उसे उस वृद्ध महिला का ध्यान आया जिसने उसे उन जापानी कुत्तों से बचाया था, 'चाचा' यिन उसे बाद आये जिन्होंने उसे अपने 'किले' में छिपाया था और वे सारे बूढ़े आदमी स्मरण हो आये जिन्होंने अपनी जानें खतरे में डालकर उसकी रत्ता की थी। अब मर जाना उनके साथ विश्वासघात करना है। जितना-जितना वह अपने भाग्य की जनता से तुलना करता गया उतनी ही उसे अपनी वक्ती कमजोरी पर शर्म आने लगी।

श्रगर मैं श्रांदोलन में शामिल न होता तो सुके मरे हुए भी सुद्दत हो चुकी होती ! उसने श्रनुभव किया । भला उन गरीव किसानों का क्या हुश्रा जो मार डाले गये—या जीवित दफना दिये गये ! यह सब उन हरामी जापानी श्रौर गद्दारों के कारण हुश्रा ! इनकी मा का—! मैं जिंदा रहूँगा—श्रौर बदला लूँगा !

उस दिन दा-श्वी कुछ देर को सोता फिर उठ जाता! जब रात हुई तो इसे अनुभव हुआ कि यह भूम रहा है और डॉडों के चलने की ध्विन भी उसे सुनाई पड़ी। शायद मैं नाव में हूँ, उसने सोचा। ये लोग शायद सुभे नदी में फैंक कर डुबो देना चाहते हैं!

उसने उठकर बैटना चाहा लेकिन उसमें श्रपना सिर हिलाने की भी शक्ति न थी। उसका प्रयास फिर विफल रहा।

पिट्टू रके और एक नहर के पास जो नरकटों के भुरसुट के करीब थी, किसी की प्रतीचा करने लगे। तिनक देर में एक छोटी नौका निकली और उनकी और आती हुई दिखाई दी। उसके अगले भाग में एक बूढ़ां बैटा था जिसकी स्रफेद दाढ़ी चाँदनी में चाँदी की भाँति चमक रही थी। उसने इनको अभिवादन

किया और बोर्ड पर श्रा गया। हो के पिता ने नम्रता से उसे सलाम किया श्रीर बैटने का श्रामह किया।

"दूसरे लोगों ने सुक्ते मध्यस्थ बनाकर भेजा है," वृद्ध पुरुष ने कहा। अभिनया दा-श्वी यहाँ है १"

हो के पिता ने नाव की डेक पर पड़े एक क्रॅंबियारे शरीर की क्रोर संकेत किया। बूढ़े ने फटा हुक्रा कम्बल उठाया क्रोर चौंककर पीछे हटा। उसने दा-श्वी के दिल की धड़कन सुनी क्रोर उसे पुनः टॅक दिया। उसने ब्रॉंबें भएकाई क्रोर खड़ा हो गया, बोलने की उसमें शक्ति ही न थी।

बूढ़े बदमाश हो के बाप ने ताबड़तोड़ सफाई पेश की ख्रोर कहा कि यह सब जापानियों की करत्तें हैं कि दा-श्वी को उन्होंने इस प्रकार यंत्रणाएँ दीं। 'श्रौर यह भी कहा कि ज्योंही गृपी को वापस दे दिया जायगा दा-श्वी भी रिहा कर दिया जायेगा।

"मुफे अंदेशा है कि हम लोग ऐसा तबादला नहीं कर सकेंगे," बृद्ध व्यिक्त बोला। "मैंने आपके लड़के को देखा है, उन्होंने उसका बाल भी बाँका नहीं किया। और इधर उनके आदमी की यह हालत है, मैं तो इस समय कुछ, कह नहीं सकता। मैं एक हाथ से आकाश को और दूसरे से पृथ्वी को नहीं देंक सकता हूँ। नहीं में असम्भव को सम्भव करने की शिक्त रखता हूँ। उनका विचार है कि आप पहले वा-श्वी को लौटा दें और अगर आप इस पर राज़ी नहीं तो फिर मैं मजबूर हूँ।"

श्रन्त में जब बूढ़े व्यक्ति ने त्यिक्तगत रूप से यह श्राश्वासन दिया कि गूपी लौटा दिया जायगा तो उन्होंने दा-श्वी को छोड़ दिया। वह छोटी नौका श्रम्वेत दा-श्वी को लेकर डाँडों की खर-खर करती हुई काफी घुमाव-फिराव के बाद नहरों के जाल में पहुँची। बड़ी देर के बाद वह नरकटों की एक श्रीर भूल-भुलैयों में दाखिल हुई। बूढ़े श्रादमी ने कर्कस ध्विन से सीटी वजाई। दो छोटी-छोटी नावें धं.रे-धीर चलकर श्रपने गुप्त स्थानों से श्राई। त्वर, श्वाँग श्रीर दा-श्वी के भाई रू बूढ़े की नाव में दाखिल हुए श्रीर उन्होंने उस निश्चल पुटिलया को खोला। उसे देखकर उनके रोगटे खड़े हो गये।

"क्या कहते हैं वे इसे ?" खुर दाँत पीसते हुए गरजा। "हमारे श्रादमी को तो ज़ालिमों ने श्रधमरा करके भेजा है श्रीर हमसे चाहते हैं हम गूपी के साथ मेहमान की तरह त्र्यवहार करें!"

"यह हम उनसे बाद में निपट लेंगे," श्वॉग बोला । खैर दा-श्वी तो हुनें मिल गया । बूढ़े बाबा को मुसीबत में न फँसाग्रो ।"

वे सब-के-सब भौचक्के रह गये जब रू दौड़ कर अपनी नाव में कूदा, भार चाकू निकाला और उसने गूपी की नाक काट ली। गूपी दहाड़ने लगा और अपने प्राणों की भीख माँगने लगा।

"तुम में से श्रीर कोई भी साला भाँका तो," रू ने गरज कर कहा, "जान से मार डालूँगा !"

श्वाँग भी फौरन कृद कर आया और उसने क्रोधित लड़के को पकड़ लिया। "बहुत हो गया, बस कर," उसने आज्ञा दी। "इससे कोई सवाल हल न होगा।"

रू ने गालियाँ देते हुए अपना रक्त-रंजित चाकू जूते के वले से पोंछा श्रीर भटके के साथ म्यान में घुसेड़ लिया। जब दा-श्वी को बड़ी सावधानी के साथ उठाकर छापेमारों की नाव में रख दिया गया तो बूढ़े ख्रादमी ने गूभी को उसके परिवार वालों को लौटा दिया।

त्राधी रात से ऋधिक समय बीत चुका था कि काडरों की नाव भील के द एक छोटे-से टापू में पहुँची। मे और अनेक स्त्रियाँ उत्सुकता से आँचेरे में नज़रें न लगाये बैठी थीं कि छापेमार लौटकर आये। स्त्रियों ने पहले से ही एक किसान का मकान साफ कर लिया था, काँग गर्मा दिया था और उनके आने की तैयारी में पानी भी उवाल कर रख लिया था। जब उन्होंने देखा कि दा-श्वी की उठा कर लाया जा रहा है और फिर बड़ी आहिस्तगी से नीचे रखा गया तो वे भयभीत हो गई। उन्होंने लैम्प जलाया और फटा-पुराना कम्बल हटाकर देखा। दा-श्वी के कुचले हुए शरीर को देखकर वे रो पड़ीं।

"वा-रवी ! दा-श्वी ! उन इत्यारों ने तुम जैसे स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति का क्या हाल कर दिया १" माथा सभा हुग्रा श्रीर विकृत था, खुले घावों में कीड़े किलविला रहे थे, नाखून निकाल दिये गये थे, कुहनी से हाथों तक बाँहें काली छीं — जिस्म के किसी भी भाग पर पूरा मांस न था। अचेतावस्था में दा-श्वी यदि जीवित था तो बस अपनी साँस से जो बराबर चल रही थी।

देश-रत्तक सेना के अस्पताल के एक कम्पाउरहर ने उसे इस्जेक्शन लगाया और उसे धीरे-धीरे होश आने लगा। अपनी बाई आँख खोलकर उसने श्वॉग को देखा, फिर में को, फिर खुर को। सब कुछ पहचान गया और उटने के लिए सचेष्ठ हुआ।

"क्या १" उसने शंकित, मन्द स्वर में कहा, "तुम यहाँ १"

में की आँखों से आँस् वह रहे थे, उसने बड़ी कोमलता से उसे सहारा दिया। "दा-श्वी," उसने सिसककर कहा, "तुम वापस ह्या गये… अब सब टीक हो जायगा।"

उसका सूजा हुआ चेहरा चुहल में परिण्त हो गया और वह मुस्करा दिया। "मैं वापल आ गया हूँ," वह रक-रक कर बोला। "हम सब फिर मिल गये आह ऽ हः हः! ''''' दा-श्वी बड़े ज़ोर-जोर से हँसा, चिल्लाया, बड़बड़ाया और अन्त में थका-हारा सो गया।

उसके दुखी मित्र द्रवित हृदय लिये उसे तकते रहे।

उस पत्तभाइ में शत्रु उत्तरी चीन के पटारों में बुरी तरह घर गया था । हर मील पर एक दुर्ग था श्रोर हर श्राथे मील पर एक लूट-घर बना हुश्रा था। वयाँग भील के इलाके में जापानियों ने बड़े-बड़े गाँवों में किले बनाये श्रोर निरन्तर छोटों पर श्राक्रमण करते रहे। उन्होंने भारी भूमि-कर लाद दिया था, श्रानाज जब्त कर लिया, खुद स्थर का मांच, सफेद श्राटा, मुर्गी के श्रपडे थूरे.....जबिक किसानों ने घास, बीज, छालें श्रीर जंगली-वृदियाँ खा-खाकर दिन बिताये। शीघ ही श्रिधिकांश जंगली वृदियाँ भी समाप्त हो गई श्रीर श्रनेकों गरीब लोग भूखों मर गये।

इन दुर्लभ दिनों में कल्लू त्से ग्रीर श्वांग ने ग्रपने काडरों की सफों को सुधारा । उन्होंने जनता से ग्रीर घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया ग्रीर शत्रु के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । काडरों को तो इधर-उधर जाने ही का काम दिया गया था। उधर दा-श्वी पूर्णरूपेण किसानों की सुश्रुषा में ही धीरे-धीरे चंगा हो रहा था। वे उसे कभी किसी गढ़े में छिपा देते, कभी नाव में, या स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे नरकटों में किसी गुप्त स्थान को ले जाते। कुछ ही महीनों में उसके घाव जिल्कुल मुक्र गये लेकिन कमजोरी ग्रव भी बहुत थी।

जाड़े आये और भीलों व सोतों का पानी जम गया। उन पर जमे उज्ज्वल वर्फ में आकाश का सुन्दर नीला वर्ण प्रतिविध्त होने लगा। अब जापानी स्लेड पर बैठकर बड़ी ग्रासानी से एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने लगे और किसानों को निश्तर धावों और तलाशों से तंग करने लगे। दुश्मन खूब जानता था कि बा लू वाले फिर सिक्रय हो गये हैं पर उन्हें पकड़ना टेढ़ी खीर सावित हो रहा था।

प्रतिकार-त्रांदोलन को जह से नष्ट करने का संकल्प करके जापानियों ने त्रपने फौजी दस्तों की मदद के लिए स्पेशल 'दयड देने वाली सेना' भेज दी। विवास तो जरा-जरा से गाँवों पर भी दुश्मन के शत्रु मएडराने लगे—तलाशों, गुएडागदीं, पूछ-ताछ किसानों के लिए रोजमर्श का सवाल बन गया। श्वांग का गिरोह और गांव के अन्य अनेक अधिकारी जिन्हें अत्यधिक 'लाल' समभा जाता था जनता की सहायता से नरकटों के भुरस्ट में भाग गये। हालाँ कि किसानों को पैसों की सख्त जरूरत थी फिर भी उन्होंने उस साल सारे नरकट न काटे सिर्फ बीच के कुछ काट डाले ताकि काडरों के लिए शरग्रस्थान बन सकें।

रोज़ाना किसान अपने अपर्यात खाने में से कुछ खाना उन काडरों को भेजते थे। जब प्यास लगती तो काडर बर्फ के दुकड़े चूस लेते। उनका सबसे अच्छा खाना दा-श्वी को दे दिया जाता था।

श्रपना बँधा हुत्रा सिर खुर के विशाल वन्न पर टिकाये वह इन्कार करता, "मैं विल्कूल चंगा हो गया हूँ। मुक्ते दूसरो से बेहतर भोजन देने की क्या जरूरत ?" दा-श्वी श्रपनी रोटी या केक तोड़ता श्रीर लोगों से हट करता

<sup>\*</sup>वर्फ पर सरकने वाली गाड़ी।

कि वे भी बराबर का हिस्सा लें।

मे रुई-भरी हुई जाकेट जो किसानों ने उसे दी थी पहने हुए थी। धुटनों के नीचे कपड़ा फट गया था श्रीर पहुच्या हवा के भोंको से वह खूब सड़-सुद्ध करता था।

सुन्दरी निउर इसका मजा लेती थी। "ऋहा !" वह प्रमृदित हो कहती। "तुम्हारे पाजामे पर तो पर्दे लगे हुए हैं !"

"क्यों वेकार में चिढ़ाती है ज़्रौर तमाशा बनाती है मेरा !" मे हँसकर धुड़क देती।

दिन के समय वर्ष की चमक काडरों की आँखों को चौंधिया देती थी। वे एक साथ मिलकर बैठ जाते और वहस के साथ-साथ अपनी बंदूकों पर पालिश करते रहते थे।

रात्रि के समय निर्मल चाँदनी में छापेमार निकलते श्रीर गाँवों में जाकर हरमन को तंग करते थे। पीछे रहे हुए काडर कटे हुए नरकटों का बिस्तर बनाते श्रीर तीन या चार मिलकर एक ही लिहाफ में सो जाते थे। उनकी शारीरिक गर्मी से एक-दूसरे की गरमी पहुँचती थी लेकिन उससे वर्फ भी पिघलता था श्रीर गढे बन जाते थे।

"एक-न-एक दिन देखना हम सब भी पिघलकर भील की धरातल में पहुँच जायेंगे।" मे ने छेड़खानी करते हुए कहा।

"चलो हटो !" दा-श्वी ने उत्तर दिया । "यह वर्ष तो इतना मोटा है कि गर्म स्टोव भी इसे नहीं जला सकता !"

भील पर रहते-रहते हरेक की ग्राँखें स्म गई । काडरों का शरीर दुखने लगा लेकिन उन्होंने धेर्य ग्रीर साहस का दामन न छोड़ा।

एक रात भारी सदीं ने उन्हें दबोच लिया और हवा के फोंकों ने काडरों पर वर्फ के ढेले बरसाये। वे ऐसे ठिटुरे कि किसी को नींद न ग्राई। कोई 'चीन के नवयुदक' नामक गीत गाने लगाः धीरे-धीरे और भी त्र्या मिले और उन सबने इतने जोर से गाना शुरू किया मानो तीन वायु का सामना करते हुए विजय-गीत गा रहे हैं:

"श्रागे बढ़ो ! चीन के जवान ! लड़ते रहो ! चीन के जवान ! चीन है मिस्ल तुफान में जहाज ! सामना करें आज के खतरे का आरेरहें, इंद्र, अपन्ती शक्ति के साथ कल की विजय पर!

## : ११: भेद्य दुर्ग-शरद, १६४२

नि होर सात रातें काडरों ने वर्ष पर सो कर गुज़ारीं। उधर जापानियों की 'दएड देने वाली सेना' गाँवों में वा लू की तलाश करती फिरी श्रीर किसानों से सवाल करती रही। परन्तु विफल हो शत्रु छोटे गाँवों को छोड़कर श्रपने गढ़ों—शहरों श्रीर परकोटों वाले गाँवों की श्रीर लीट गयें कि काडर श्रपने गुप्त स्थानों से निकलकर फिर जापानियों द्वारा छोड़े हुए छोटे गाँवों में श्रा गये।

एक रात कल्लू त्से, श्वाँग श्रीर काडर-स्कूल के डीन चेंग तीनों काउएटी नेताश्रों की एक बैठक में गये। रिपोटों से मालूम हुश्रा कि जापानियों ने जो हाल ही में कुछ स्थानों पर क़ब्ज़ा किया है उन्हें बचाने के लिए उनके पास पर्याप्त सेना नहीं है। वे पहले से ही कई गाँवों से जाने लगे थे श्रीर कठपुतली दस्तों द्वारा क़ब्जाये हुए दुगों को भी छोड़ रहे थे। पार्टी के नेताश्रों ने यह निश्चय किया कि वे एक-एक करके उन गाँवों को पुन: लेलें।

गैठक समाप्त होने पर श्वॉग श्रपने जिले को लीट गया। काडरों से विचार-विनिमय करके उसने पार्टी के श्रादेश का पालन करने की योजना तैगर की।

पहला किला जिस पर ग्राक्रमण करने का उन्होंने पैसला किया 'भैंगा' नामक एक नरिपशाच कतान के भ्राधीन था। किसानों से ऐसी कोई चीज़े ही न थी जो वह न माँगता हो ग्रीर यदि उसकी माँग पूरी न होती तो वह उन को बड़ी निष्ठुरता से पीटता था । एक बार जब उसने उसे गेहूँ का आटा देने का आदेश दिया तो वे उसके लिए बड़ा मृत्यवान आटा लेकर आये । कोध से लाल-पीला होकर उसने वह आटा जमीन पर विखेर दिया और गरज कर कहा कि वह काफी नहीं है।

"जब तक तुम्हारी मा को न—तुम दियेह नहीं कहते ऐं।" मैंगा चिल्लाया।

उसकी दुष्टता का पार न था और इसीलिए लोग उससे बहुत वृगा करते थे। मैंगे के लिए दुराचार कोई चीज ही नहीं थी। उसने एक चौदह दगींय बालिका से बलात्कार भी किया था। जब एक काडर उसके हत्थे पड़ गया तो उसे मार डालने से उसे सन्तोप न हुत्रा, उसने उसके ब्राठ दुकड़ कर दिये।

"कौन कहता है में बालू से सद्व्यवहार नहीं करता ?" भैंगे ने पूछा। "मैं तो इसे हिम-प्रासाद में सुलाऊँ।" उसने वह विकृत लाश जमी हुई भील के अपक छेद में फिंकवा दी।

उनका सौदा पट गया। उन्होंने दो स्लेड मोंगी श्रीर उन्हें लौटाने के लिए ड्रायवर भी तलब किये।

उनकी प्रार्थना स्वीकार करली गई श्रीर दो स्लेड दुः हा देर में भील की सतह पर दौड़ती हुई नज़र श्राई ।

एक दिन मैंगा श्रीर उसके पिट्ठू सिपाही भील के किनारे स्थित किसी गाँव में बलात् पैसा लेने गये। किनारे का चकर लगाते हुए वे नरकटों के भुरूड श्रीर नहर में प्रविष्ट हुए जिन्हें भैंगा न पहचान सका।

"ऐ !" उसने ड्रायवर की श्रोर सुड़कर कहा । "यह गलत रास्ता है ! यहाँ क्या कर रहे हो तुम !"

नाटा, मोटा किसान भैंगे की श्रोर देखकर पुर्नाश्वसान के भाव से सुस्कराया। घकराइए नहीं कप्तान साहन! मैं यह भील साल में ३६० बार पार करता हूँ। यहाँ का चप्पा-चप्पा मैं श्राँख मींचे हुए भी बता सकता हूँ।"

"यह ज़रा छोटा रास्ता है," दूसरे ड्रायवर ने जो काफी भारी-भरकम आदमी था कहा। "इस रास्ते से हम आपको जल्दी घर पहुँचा देंगे।" कुछ मिनट बाद भैंगा फिर पूछने वाला था कि उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई वर्फ जैसी ठएडी चीज़ उसकी गर्दन पर रखी जा रही है और ड्रायवर कह रहा है, "हिलिये नहीं!" एक हाथ आगे को बढ़ा और उसने उस की पिस्तौल निकाल ली। यही दूसरी स्लेड पर भी हुआ।

पिट्ठुश्रों को हुक्म दिया गया कि स्लेड से उत्तरकर नरकटों के अग्रड में चले जायें । बड़े किसान खुर ने भैंगे को उठाकर दूसरे कैदी से कोई बीस गज़ दूर फैंक दिया।

"ग्रहार कुत्ते !" त्वुर ने भयंकर त्रावाज में कहा । "तू हमारे किसानों को स्वून में नहलाता है त्र्योरे वा लू को मारता है ! हमारी काउएटी सरकार ने मुक्ते त्र्यादेश दिया है कि त्राज ही तेरा खात्मा-विलख़ैर करदूँ। पीठ कर ऋपनी मेरी ऋोर !"

भैंगे के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुँह खोला पर उसके पहले कि वह ज़बान से कोई शब्द निकाले खुर ने गोलीं उसके दिमाग में पैवस्त कर दी।

द्सरा कठपुतली सिपाही भय से काँप रहा था।

"तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है," श्वॉग ने कहा। यही वह ठिगनासा मोटा 'ड्रायवर' था "हम तो केवल बदतरीन ब्रादिमयों को मारते हैं। ब्रागर तुम बादा करों कि ब्राइन्दा दुशमन का साथ न दोंगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे।"

कटपुतली ने वचन दिया कि बस उसकी श्रंतिम श्रिमलाषा घर लौटकर एक मामूली नागरिक बनने की है। श्वॉग श्रौर खुर ने उसे कुछ देर लेक्चर पिलाया और कहा कि अगर तुम हमारी मदद करो श्रौर अपनी सचाई सिद्ध करो तो तुम्हारी श्रर्ज मंजूर करली जायगी।

उसी रात हाथों में रायफलें लिये छापेमारों ने किला घेर लिया। भैंगे की वदीं पहने ग्रीर पकड़े हुए कटपुतली को साथ लिये श्वाँग बड़े साहस के साथ किले के ग्रान्दर घुस गया।

"पुल गिरा दो," कठपुतली ने पुकारकर कहा । "कप्तान साहब वापस आ गये हैं !" पुल नीचे कर दिया गया श्रीर श्वाँग चुपचाप उसे पार करके श्रन्दर गया। दिना एक शब्द कहे उसने पिस्तील निकाली श्रीर भयभीत िसपाहियों को जाँच िलया। त्युर श्रीर छापेमार पीछे थे ही उन्होंने ताब्हतोड़ भयभीत कुठपुतिलयों के शस्त्र छीन िलये। पूरा किला कब्जे में कर िलया गया श्रीर एक भी गोली की श्रावश्यकता न पड़ी।

कठपुतिलयों से सारी सैनिक सामग्री व ग्रस्त्र-शस्त्र ले चुकने के बाद छापेमारों ने उन्हें घर लौटने की ग्राज्ञा दी। किला ग्राग की मेंट कर दिया गया।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

्र एक दिन दोपहर के समय चार छापेमार मळुओं के वस्त्र पहनकर कुछ स्लेड लेकर जो कि सींक की टोकरियों और वर्फ काटने की छेनियों से लवी हुई थीं निकल पड़े। आदिमियों के कपड़ों में काँटे लगे हुये थे। और जूते चमड़े के तस्मों से बँधे हुये थे ताकि उनमें नमी न पहुँच सके। दा-श्वी और खुर दोनों के हाथों में पँचधारे बल्लम थे और वे अपनी-अपनी नाव के ठीक सामने खड़े हुये थे। पीठ टिकाये हुए और पाँव फैलाये श्वाँग और जोव मळुए ने सामने वर्फ पर चलती हुई स्लेड़ों को अपने लम्बे-लम्बे बाँसों की आवाजों के साथ गोली का निशाना बनाया।

भील के किनारे-किनारे चलकर वे छोटी ख़ाड़ी के गाँव से लगभग ५० गज इधर पहुँच गये। गाँव के किले के द्वार पर पहरें पर बैठे कठपुतली सैनिक ने उन्हें देख लिया। ख़र के भाले के ऊपर जो मछली ख़ब तक तड़फड़ा रही थी उससे वह धोखे में ख़ा गया। छापेमारों ने उसकी उत्सुक निगाहीं के सामने ही ख़पनी स्लेड बड़े ख़ाराम से रोक दी।

"ए मह्रुए, यहाँ श्राना तो !" वह चिल्लाया ।

"हम लोग काम में लगे हैं," त्युर ने चीखकर कहा। "क्या काम है तुम्हें १" कठपुतली सैनिक ने किनारे-किनारे दोड़कर उनका पीछा किया। "तुम्हारी मा का—चलो ग्राग्रो इधर को ! क्या है तुम्हारे पास में देखना चाहता हूँ !"

दोनों स्लेडें किले से काफी दूर किनारे पर एक बड़े वेद दृत्व के पास खींच कर लाई गई । कटपुतली सैनिक हाँपता हुआ आया श्रीर उसने खर की मछली की श्रोर इशारा किया।

"वह चीज सुभे दो," वह बोला। "मेरे कमायडर को मछली बहुत भाती है। में तुम्हें इसके पैसे बाद में दे द्रा।"

"अरे यार छोड़ो भी इसे," खुर ने उत्तर दिया। "हमने तो ग्रगले किले वालों के लिए यह मछली रखी है। अवके जो बड़ी-सी मछली पकड़ेंगे ना वह तुम्हें दे देंगे।"

"ये ग्रीर जो मछिलियाँ हमारे पास हैं, शायद इनमें से तुम्हें कोई पसंद ग्रा जाय!" श्वाँग ने ग्रपनी सींक की टोकरी की ग्रीर इशारा करते हुए कहा। "ये देखो, चाहिए क्या इनमें से कोई!"

"मुक्ते तो बड़ी वाली चाहिए," कठपुतली सैनिक ने कहा और टोकरी देखने के लिए भुका।

श्वॉग ने पिस्तौल उसकी पसली में भोंक दी। "खबरदार जो शोर मचाया!" कटपुतली चैनिक का मुँह खुला का खुला रह गया और खुर ने उसकी रायफल छीन ली।

द्यगर तुम हमें सब कुछ बता दोगे तो तुम्हारी जान बच जायगी," श्वाँग ने कहा। "हम चीनी हैं श्रीर चीनियों को नहीं मारते। श्रव बताश्रो कि किले में लोग कहाँ ठहरे हैं ?

कटपुतली के दाँत जोर-जोर से कटकटा रहे थे। "मैं — मैं — बताता हूँ ! मेरी जान बख्श दो। सारे ब्रादमी उत्तरी विंग में फर्श पर ही ठहरे हुए हैं! कमाएडर को डर है कहीं हम उसे दगा न दे दें इसलिए उसने बंदूकें पूर्वी … क—क मरे में बंद कर रखी हैं!"

छापेमारों से लदी हुई श्रीर भी कई स्लेड श्रा पहुँची श्रीर श्वाँग ने उनका स्वागत किया। "श्रा जाश्रो। थोड़ी मछलियाँ बाँट श्रायें।" कटपुतली के लिए एक आदमी वहाँ छोड़कर वे किनारे-किनारे गये श्रीर किले के भीतर चले गये। दा-श्वी श्रीर खर के बायें हाथों में मछलियाँ थीं श्रीर उनके भारी भरे हुए लवादों की बाहें ऊपर चढ़ी हुई थीं जिनमें पिस्तील छिपे हुए थे। दूसरे लोगों ने जो उनके पीछे थे अपनी बन्दूकें छाती पर जाकेटों के नीचे छुरस ली थीं।

छापेमार दरवाजे से दाखिल हुए जहाँ पर पकड़ा हुन्ना संतरी पहरा दे रहा था, ज्ञौर सीधे उत्तरी विंग की क्षोर गये। कठपुतली सिपाही कमर तक नंगे एक स्टोव के इर्द-गिर्द बैठे हुए कपड़ों में से जुएँ निकाल-निकालकर मार रहे थे।

दा-श्वी ग्रीर खुर पूर्वी कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक सफेद तीलिया गर्दन में डाले कमाएडर बैटा है ग्रीर नाई उसका सिर घोट रहा है ?

कमाएडर ने कनिष्यों से उनकी श्रोर देखा। "ग्रन्छा, तुम मल्लुलियाँ क्रोकर श्राये हो।"

े खुर ने अपनी आस्तीन उतार ली और अपनी चमकती हुई पिस्तौल कमार्णडर के माथे पर रख दी। "हाँ, और हम यह भी लाये हैं।"

कमाएडर का श्रामी श्राधा सिर ही मुँडा था, वह मूखों की नाई उन्हें घूरने लगा। भय से नाई का उस्तरा हाथ में से छूट पड़ा। दूसरे छापेमारों ने श्राकर श्रालमारियों में से कठपुतली सैनिकों की बंदूकें उठा लीं। दा-श्वी श्रीर तुर ने कठपुतली सरदार को बाँध लिया।

"तुमे इससे क्या काम ?" उन्होंने नाई से कहा । "घर क्यों नहीं जाता ?" नापित उनके स्वर और ग्रावाज से भाँप गया कि वे वा लू हैं। उसने श्रपना उस्तरा मशीन श्रादि उठाया और मुस्कराते हुए घर की राह ली।

दा-श्वी के भाई रू ख्रौर महुए जोव ने बहुत से कठपुतली खिपाहियों को देखा जो वर्दियों पर लबादे पहने हुए पश्चिमी कमरे से खिसकने की कोशिश कर रहे थे।

"खबरदार जो यहाँ से कोई हिला, गोली मार देंगे हम !" रू ने उन्हें सावधान किया ! कुछ ही देर में कमाएडर ग्रीर उसके सैनिक किले के सामने भील के किनारे लाकर खड़े कर दिये गये। कुछ किसान जो वैसे ही गाँव से चले आये ये यह दृश्य देखकर बड़े खुश हुए। वे बड़े बेद वृद्ध में से स्टेंड ले आये और कैदियां तथा विजय-चिन्हों को उन पर लादने में छापेमारों की सहायता करने लगे।

एक स्लेड दा-रवी श्रीर त्तुर के लिए खाली छोड़ दी गई। वे किले को श्राग लगाने के लिए वहीं स्क गये। किसान नरकटों की पुरानी चटाइयाँ श्रीर स्ले चारे के ढेर ले श्राये ताकि ग्राग जल्दी भड़क मके। फौरन श्राग लगा दी गई श्रीर इमारतों के लकड़ी के फशों में से कुछ दस्ती बम जिन्हें वे भूल श्राये थे फट पड़े श्रीर उनके जोर के धमाके से श्राकाश गूँज उटा। उसे सुनकर श्रीर भी किसान घटना स्थल पर श्रा गये।

"यहाँ वा लू कब आये १" उनमें से एक ने मुस्कराकर पूछा । "मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं और किला सुसरा खतम भी हो गया !"



उसी दिन कल्लू त्से छ।पेमारों के प्रधान-दफ्तर में पहुँचा। बहुत-से काउएटी अफसरों को जिला सरकार के स्तरों पर आदेश दिया गया था कि वे शत्रु के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करें। कल्लू को श्वाँग के संगठन के साथ काम करने के लिए भेजा गया था।

संध्या के समय बैटक में छापेमारों के स्थानीय कार्य पर समीला करते हुए कल्लू ने सुकाव दिया कि बड़े चिनार वाले गाँव के किले पर हमला किया जाय। कठपुतली सैनिकों का यह दुर्ग प्रतिकार-स्रांदोलन के रास्ते में बहुत बड़ा काँटा था और उसका नाश ही उपयुक्त था। छापेमार तो इस कार्य के लिए कट राजी हो गये क्योंकि सेनापित वही गहार, घृणित जिनलुंग था और लियेव उसका दाहिना हाथ बना हुस्रा था। उन्होंने कहा कि स्रगर जिनलुंग पकड़ लिया गया तो दा-श्वी का बदला उससे ले लिया जायगा!

लेकिन धूर्त जिनलुंग बड़े चिनार से कभी टलता ही न था श्रीर उसका

किला बड़ी श्रच्छी तरह सुरिक्ति रहता था। इसारतें बड़ी मजबूत थीं श्रीर श्रास-पास कंटीलें तारों की दो पंक्तियों की मुंडेर बनी हुई थी, जिसके श्रंदर कटपुतली सिपाही दिन के समय निरन्तर पहरा देते रहते थे। रात्रि के समय ऊंची दीवार पॉलें कम्पाउरड का फाटक बड़ी सावधानी से बंद किया जाता था श्रीर बाहर की श्रोर श्राँगन में भयंकर कुत्ते छोड़ दिये जाते थे। किले की प्रत्येक छत पर संतरी तैनात थे। जिनलुंग देहातियों पर गहरी नजर रखता था। छापेमारों को कोई ऐसा व्यक्ति सुकाई न देता था जो उनकी मदद कर सकता। ऐसी स्थिति में कोई योजना भी दभर थी।

"मेरी माँ के कुछ सम्बन्धी बड़े चिनार वाले गाँव में रहते हैं," मे ने कहा। "ग्रगर मैं जाकर देख़्ँ तो कैसा रहे ?"

दा-श्वी को शक था। "मैं नहीं कह सकता" सुना है तुम्हारे चचा किले में नौकर हैं। त्रुगर उन्होंने तुम्हारी खबर उन्हें दे दी तो ?"

श्रीर भी कुछ छापेमार इसके विरुद्ध थे लेकिन मे ज़िद कर रही थी। श्रगर कुछ न भी मिला तो क्या हुश्रा हमें कोई हानि भी नहीं होगी। उसने कहा। श्रंत में कल्लू ने उसे जाने की श्राज्ञा दे दी।

उसी रात में कुछ छापेमारों की रचा में बड़े चिनार वाले गाँव की सीमा तक गई ग्रीर वहाँ से दवे पाँव वह गाँव में दाखिल हुई।

तीन दिन हो गये पर में श्रव तक न लौटी। लोगों को चिग्ता होने लगी। निउर तो इतनी घवराई कि रोने लगी। कल्लू को भी डर हुश्रा कि कहीं कुछ, गृड़बड़ हो गई मालूम होता है।

"ग्रगर वह ग्राज रात तक लौट कर नहीं त्राती," उसने कहा, "तो हमें उसके लिए गाँव में जाना पड़ेगा।

प्रधान दफ्तर की छोटी-सी कोठरी में छापेमार ऋाधी रात गये तक मे की प्रतीत्वा करते रहे, तब कहीं जाकर में लौटी।

उसके गाल ठएडे चमकीले सुर्ख सेवों की नाई थे श्रीर वाल जो उसके िसर के रूमाल के बाहर निकल श्राये थे कोहरे से सफेद हो गये थे लेकिन जब उसने श्रपने दोस्तों को देखा तो हुई से उसके नेत्र तृत्य करने लगे। ज़रा कैंची लाना तो," उसने निउर से कहा ग्रौर ग्रपने भारी भरे हुए लगादे के बटन खोले।

"चाल क्या सुभी है तुम्हें ?" निउर ने हँसकर पूछा।

"मेरे हाथ ठिटुर गये हैं," मे बोली । "श्रॉचल का यह कोना काटो इसमें एक कागज़ है । वह कल्लू को दे देना ।"

निउर ने बैसा ही किया। लोग कल्लू के इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गये श्रौर एक खुरदरे-से कागज़ पर बने व्यास, वर्ग श्रौर रेखायें देख कर श्रसमंजस में पड़ गये।

"यह किस प्रकार का खेल है ?" एक छापेमार ने हँसकर कहा।

"इस ज़रा-से खेल से अपन किले को जीत लेंगे।" मे ने मुस्कराते हुए कहा। उङ्गली से संकेत करते हुए उसने समभाया, "दिव्या से उत्तर तक वाली भील तो यह है। यह है उसका शाँध, फिर यह सपाट भूमि, यहाँ है गहरी खाई। श्राप इस पुल को पार करके दूसरे डुकड़े पर पहुँच जाइए। ये जो टेढ़ी लकीरे हैं ये हैं कंटीले तार जो कहे ब्रादम से भी ऊँचे हैं। यहाँ तारों की एक मेंड़ है जिसके फाटक पर एक बड़ा ताला लटका हुआ है। फाटक के अन्दर जो ये पाँच चक्कर बने हुए हैं ये हैं पाँच कुत्ते । श्रगर इनसे निकल जायें तो कम्पाउएड की एक पत्थर की दीवार है। यह उसका दरवाज़ा है। उसकी चाबी जिनल ग अपने पास रखता है। दरवाजे में से धुसकर आप पहले आँगन में आयेंगे। इसके उत्तर में कटपुतली सैनिकों का दस्ता रहता है । छत पर जो यह त्रिकोण बना हन्ना है वह किले का शरण-स्थान है। इस पर दिन-रात एक ग्रादमी पहरा देता रहता है । उत्तर की श्रोर श्रगर श्रागे बहेंगे तो श्रापको दूसरा अप्राँगन मिलेगा। बीच में जो यह बड़ा व्यास बना हुआ है किले का मीनार है। यह तीस फीट ऊँचा तिमंज़िला मीनार है। इसकी छत पर चौबीस घएटे एक संतरी पहरा देता है। लियेव तीसरी मंज़िल पर रहता है। एक दस्ता दूसरी मंज़िल पर रहता है । उत्तर में श्रीर श्रागे जाकर तीसरा श्राँगन है । उसमें पूर्वी इमारत में जिनल ग रहता है। उसका रक्तक दरवाजे के बाहर ही सोता है। पश्चिमी विंग बिल्कुल खाली है। उत्तरी दीवार की स्रोर एक दुमंजिला इमारत है। उसी के

ऊपर एक श्रोर दस्ता रहता है। सारा कम्पाउराड एक ऊँची दीवार से घिरा हुश्रा है जिसकी मोटाई १० फीट है\*\*\*\*\* ।"

"ऐ अब कौत्हल में न रखो हमें।" निउर ने अधीर हो उसे टोका। "यह तुमने हमें बताया ही नहीं कि हम दाखिल क्योंकर होंगे।"

''वह बड़ी टेढ़ी खीर है बीवी जी !'' दा-रवी ने कहा।

"धनरास्रो नहीं !" में हँस दी ! मुक्ते नित पूरी करने दो ! स्रभी तो चौथा स्रॉगन स्रौर है जो पहले तीसरें से विल्कुल मिला हुस्रा था पर स्रव उस में दीवार खड़ी कर दी गई है । नम्बर तीन स्रॉगन के उत्तर में जो दुमंजिला हमारत है उसमें किसी ज़माने में ऊपर की मंज़िल में दो खिड़कियाँ थीं जो चौथे नम्बर के स्रॉगन में खुलती थीं लेकिन उन पर स्रव ईंटें रख दी गई हैं ……।"

"तुम तो बोले ही जाती हो, यह बताती नहीं कि हम उसमें दाखि कैसे होंगे ?" निउर ने जलकर कहा।

"वही कहने वाली हूँ," मे ने कहा। "इन्हीं में से एक खिड़की में से हम दाख़िल हो सकते हैं। जो ई टें लगी हैं उनमें सीमेंट नहीं लगा है—सो उन्हें निकाला जा सकता है।"

"उसकी मंज़िल में जो दस्ता तुमने बताया, उसका क्या होगा ?" श्वॉग ने पूछा ।

"उनका कमरा उस मंज़िल में पश्चिमी कोने में है श्रौर यह जो खिड़की है वह पूर्वी कोने पर है श्रौर वहीं पर ज़ीना भी है।"

"यह जो चौथा आँगन है यह कैसा है ?" दा-श्वी ने पूछा। "यह कैसी जगह है ?"

"वह तो क़रीब-क़रीब खाली है, हाँ एक निगराँ रहता है। उसके उत्तरी कोने पर ही प्रवेश-द्वार है। उसके फाटक से निकलकर अगर हम दीवार से चिपके-चिपके चलें तो इमारत के ठीक पीछे उन बन्द खिड़कियों तक पहुँच सकते हैं और सन्तरी हमें देख भी नहीं सकता है।"

"ऋरे वाह ! तब तो फिर ऋगर हम किला जीतेंगे तो विजय का सेहरा तुम्हारे सिर बंधेगा।" कल्लू ने प्रशंखा के भाव से कहा। "तुमने तो बड़ा जोरदार काम किया है।

"मुक्ते यह सारा विवरण मेरे चाचा ने दिया है जो किले में नौकर हैं! उनसे बातें उगलवाने में मुक्ते बड़ा समय लगा!" मे ने हँसकर कहा।

वे सुबह तक बैठे आक्रमण का नक्शा बनाते रहे। रू और निउर क्री कुछ और छापेमार घेरने के लिए भेज दिया गया।

रात तक तो चव तैयारियाँ कर ली गई । रात ऐसी श्राँधियारी थी कि हाथ को हाथ न स्भाता था। एक सीढ़ी श्रीर छोटी-सी करवत लेकर जिसमें एक पतली सी छुरी लगी हुई थी, छापेमारों का समूह बड़े चिनार के पश्चिम में स्थित मुश्कवेंतों के भुरसुट की श्रोर रवाना हुआ।

में के पास तेल की एक छोटी शीशी थी। "मैं जाती हूँ। तुम सब यहीं टहरों।" वह बोली।

"अकेली कर लोगी ?" श्वाँग ने पूछा । "मैं तुम्हारे साथ न चलूँ ?"
"नहीं । मैं अकेले इसे बेहतर कर लूँगी," में ने जिद की ।

वह बड़ी सावधानी से गाँव में दाखिल हुई ग्रीर चौथे ग्राँगन के उत्तरी फाटक की श्रोर चली। फाटक खुला हुग्रा था। चुमचाप वह धुसी ग्रीर लावारिस बागीचे के कोने में उगे चारे में छिप गई। उसके चाचा ने बता दिया था कि निगराँ हर रात खाना खाने के बाद फाटक बंद कर देता है श्रीर चला जाता है। श्रीर वास्तव में हुग्रा भी ऐसा ही। कोई ग्राधा घएटे बाद एक बृढ़ा कमरे से निकला जिसमें कि एक दिया जल रहा था, उसने ग्राँगन पार किया ग्रीर चर्रख चूँ फरते हुए फाटक को बंद कर दिया ग्रीर सींखचे उस पर लगा कर वापस ग्रपने कमरे में चला गया। दिया बुफ गया।

में कुछ त्रण श्रीर रकी रही, फिर दवे पाँव जाकर उसने दरवाजे की चूलों को अपने तेल से भिगो दिया। उसने सींखचे हटा दिये, फाटक खोल दिया श्रीर गाँव के बाहर स्थित सरकंडों के भुरसुट को लीट श्राई। "फाटक खुला हुआ है," वह बोली। "अव हम चल सकते हैं।"

उस काली ऋँधियारी रात में फ़र्ती से कदम बढ़ाते हुए में छापेमारों को चौथे आँगन तक पहुँचाने गई। सीढ़ी निकालने के लिए उन्होंने फाटक और ख़ूबोल लिया। वह बिना आयाज किये ही खुल गया। आँगन की पूर्वी दीवार से लगे-लगे, चारों ओर घास में रैंगते हुए जो कि उनके सिरों से भी उँची थी वे इमारत के पिछ्जबाड़े की ओर गये। इमारत के पूर्वी भाग में स्थित ई टों से बंद खिड़की पर उन्होंने सीढ़ी लगा दी।

ई टों में हालाँ कि सीमेण्ट नहीं लगा था पर वे वड़ी सटाकर रखी गई थीं। पहले उन्होंने ऋारी पर लहसुन मल लिया ताकि वह ऋावाज न करें फिर उन लोगों ने खिड़की की चौखट का ऊपरी भाग काट डाला। बस किर क्या था, उन्होंने एक एक करके ई ट सरकाई और सीढी पर से दूसरों को थमाते गये।

श्वाँग स्थित समभने के लिए खिड़की में से ग्रंदर गया। वह ज़ीने में पहुँचा जो बरामदे को जाता था। वह दबे पाँव हाल के नीचे कमरे में गया जहाँ कठपुतली सैनिकों का एक दस्ता सो रहा था ग्रौर वह बाहर खड़ा होकर सुनने लगा। वे सब शान्तिपूर्वक खुरीटे ले रहे थे। हल्के कदमों से चलकर वह जीने से उतरा ग्रौर तीसरे ग्राँगन में पहुँच गया। पूर्वी विंग में जिनलु ग का कमरा ग्राँधियारा था; रवाँग दूसरे ग्राँगन की ग्रोर बढ़ा। वहाँ मीनार की दूसरी मंजिल पर रोशनियों जल रही थीं। ग्रगर ग्रावाज ग्रा रही थी तो छत वाले संतरी की को ग्रानन्द-मग्न कुल गुनगुना रहा था।

रवाँग पहले आँगन में जा पहुँचा। उत्तरी भाग वाली एकमंजिला इमारत में िवपाहियों का दरता घोड़े बेचकर सो रहा था। छत वाले शरण स्थान में भी कोई किया न दिखाई दी। रवाँग लौट कर छापेमारों के पास आया और उन्हें उसने जो-जो देखा था बताया।

वे पाँच-पाँच के चार गिरोहों में घट गये। पहला गिरोह तो मछुए जोव के साथ पहले आँगन में गया। दूसरा कल्लू त्से और श्वाँग के नेतृत्व में दूसरे आँगन में मीनार के ठीक नीचे जा खड़ा हुआ। दा-श्वी तीसरे गिरोह को लिये तीसरे आँगन के पूर्वी विंग में जिनलु ग के कमरे के मुकाबिल जा पहुँचा। चौथा गिरोह जिसमें दा-रवी का भाई रू भी था। इमारत के दूसरे माले पर ही जहाँ से वे दाखिल हुए ये रुक गये। हरेक को ख्रादेश था कि जब तक कल्लू मीनार के ऊपर वाले संतरी का खाल्मा न करदे, रुका रहे ख्रीर उसके बाद उसके एक साथ धावा बोल दें।

श्वाँग, कल्लू और उनके साथी मीनार की सुप्रकाशित दूसरी मंजिल में दाखिल हुए मुर्दे सुश्ररों की भाँति सोये हुए कठपुतली सिपाही कमरे में करवें बदल रहे थे। तीन श्रादिमयों को पीछे छोड़ कर श्वाँग श्रीर कल्लू एक दिया लेकर तिसरी मिज़ल पर चढ़ गये। सारी दीवारों पर खूटियों में हाथियार लटक रहे थे। एक श्रोर को टोढ़ी ऊपर को किये श्रीर मुँह फाड़े लियेव जोर-जोर से खुर्राट मर रहा था। श्वाँग उसके पास स्का श्रीर कल्लू हाथ में पिस्तील लिये जीने के ऊपर चढ़ता गया।

"कौन है ?" संतरी ने पुकारा ।
"मैं हूँ," कल्लू दो-दो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया ।
"कौन हो तुम ?"
"मैं हूँ मैं, तुम क्या समभे ?" कल्लू हँस दिया।
"मेरी गश्त बदलने वाले ?"

कल्लू ज़ीने के ऊपर पहुँचा श्रीर उस घने ग्रंधकार में संत्री के सिगरेट की चमक की श्रोर बढ़ा। कठपुतली के पास एक बड़ी दुनाली बन्दूक थी श्रीर वह हाथ बाँहों में घुसेड़े हुए सदीं से ठिटुर रहा था। पूर्व इसके कि संतरी को पता चले क्या होने वाला है कल्लू ने भत्पट कर उसकी बन्दूक छीन ली श्रीर पिस्तील उस पर टिका दिया।

"हिलामात," कल्लू ने चीख कर कहा। "चूँ-चरा मत करना तो बच जायगा।"

मानो उसकी आज्ञा-पालन के लिए ही 'हिलना मत' की आवाज सारे आँगनों में गूँज उठी।

संतरी कल्लू के त्रागे-त्रागे त्राज्ञाकारिता के साथ उतर कर नीचे तीसरे मंजिल पर त्राया। श्वाँग रायफल से लियेव को ठोक रहा था, "उठ! उठ!" लियेव की श्राँखों में श्रमी भी नींद भरी हुई थी। "इतना शोर-गुल क्यों मचाते हो वेकार में ?" वह बड़बड़ाया। "जरा देर का तो श्राराम मिलता है।"

श्वाँग ने उसके कान खींचकर उसे उटाकर बैटा दिया। जब लियेव ३ने दो छापेमार सरदारों को देखा तो भयभीत हो गया, उसे ग्रापनी ग्राँखों पर विश्वास न ग्राया। श्रव उसकी नींद उड़ चुकी थी श्रौर वह उनकी श्राज्ञा के श्रामुसार दूसरी मंजिल तक गया।

कमरे के एक ओर कठपुतली सैनिक एक कतार में खड़े हुए थे। ऐसा लगता था मानो उन्होंने बड़ी जल्दी में कपड़े पहने हैं। उनकी बन्दूकें पहले से ही छापेमारों के कंघां पर लटक रही थी। कुछ कठपुतली फौजी जो स्वाँग और कल्लू को पहचानते थे अभिवादनार्थ भुके।

"कमायहर ! जिला-नेता ! हम तो त्राप ही के शुभागमन की प्रतीचा में थे।"

"ग्रन्छा !" कल्लू इँस दिया । "ग्रपना विस्तर-बोरिया बाँध लो ग्रौर चलो हमारे साथ बाहर !"

उसी दम दा-श्वी श्रीर खुर क्रोधी श्रीर व्यग्न दौड़े हुए ज़ीने के अपर श्राये।

"क्या जिनलु ग यहाँ है १" उन्होंने पूछा।

"क्या मतलब है तुम्हारा ?" कल्लू ने चौंक कर पृछा । "अपने कमरे में नहीं है क्या वह ?"

"हमें तो एक छोकरा मिला जो उसका शरीर रह्मक है," दा श्वी ने उत्तर दिया। "हमने तो सारे ग्रॉगन ऊपर से नीचे तक खूँद मारे पर जिनलु ग का कहीं पता नहीं।"

"यह कैसे हो सकता है ?" खुर ने भल्लाते हुए ग्रपना पैर जमीन पर ठोंका। "वह जरा-सा शरीर-रचक भी कहता है उसे कुछ नहीं मालूम।"

श्वाँग लियेव को एक तरफ ले गया ग्रीर उसने दोस्ताना लहजे में उससे पूछा। "लियेव," उसने धीरे से कहा, "तुम्हें तो जरूर पता होगा। कहाँ है जिनलु ग १"

लियेव ने सिर खुजाया और मूखों की तरह उन्हें घूरा। "मुक्ते तो ठीक पता नहीं।"

त्वुर ने गुस्से में उसका गला दबा दिया। "साले हरामी।" वह चिल्लाया। "श्रव भी गहारी करता है १ बता जल्दी वरना गला घोंट दुँगा।

"छोड़ दो मुक्ते," लियेव ने स्त्र्याँ से हो कहा, उसकी ब्राँखें भय से सफेद हो गई: । "मैं बताता हूँ । मैं बताता हूँ ।"

त्वुर ने तिरस्कार से उसे छोड़ दिया।

'मैं समभता हूँ वह ग्रौरत के साथ होगा पर कौनसी के साथ यह नहीं कह सकता," लियेव फुसफुसाया। "उसके छोटे शरीर-रक्तक से ही पूछो। वह छोकरा ही उसे जहाँ कहीं भी वह जाये ले जाता है ग्रौर वही उसे बुलाकर वापस भी लाता है। बस उसी को पता होगा।"

कल्लू ने हुक्म दिया कि क्रैदी श्रौर क्रब्ज़ाये हुए अस्त्र-शस्त्र सब तीसरे श्रॉगन में इक्डे किये जायें। दा-श्वी, खुर श्रौर लियेव को लेकर वह उस छोकरे से पूछने के लिए गया।

सिर भुकाये और रोते हुए, लड़के ने यही कहा कि उसे नहीं मालूम जिनलुंग कहाँ है। कल्लू ताड़ गया कि छोकरा डर रहा है। वह उसके पास बैठा और उसने स्रपना बड़ा हाथ लड़के के कंधे पर रख दिया।

"तुम यहाँ कैसे ऋाये, भैया ?"

खिर उठाये बगैर होंठ हिलाकर लड़के ने उत्तर दिया। "में तो यहाँ . ऋपने बाप की जगह कुछ दिन काम करने ऋाया था। लेकिन जिनलुंग मुक्ते , जाने ही नहीं देता।"

"त्रोह, तो इस तरह फँस गये तुम । वह ग्रहार हरामजादा जिनलुंग जापानियों का-सा ही है—वह तो हमें चीनियों को मारता है ! मुक्ते बता दो कहाँ है वह साला और हम उसे पकड़ लायेंगे ! तुम्हें छोड़ दिया जायगा और एक ग्रहार से हम सब बच जायेंगे । क्या कहते हो फिर १"

लड़के ने अपना आँसुओं से भरा हुआ चेहरा कल्लू की ओर कर दिया। "सुके - सु-के हिम्मत नहीं होती," वह रोते हुए बोला। "अगर उसे पता

चल गया तो वह मुक्ते मार डालेगा !"

"त्राज से तुम हमारे साथ रहो। हम तुम्हारी रक्ता करेंगे।" कल्लू ने उसे आश्वासन दिया। "डरने की कोई बात नहीं है।"

्र यही वह छोकरा चाहता भी था। उसने लरज़ते हाथ से ब्राँस् पांछे। "श्रच्छा ठीक है," उसने वीरता से कहा। "मैं श्रापको उसके पास ले चलता हूँ।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

किलो को श्वाँग की रखवाली में छोड़कर लगभग आघे छापेमारों को लिये कल्लू उस लड़के के साथ एक विधवा के घर गया जहाँ जिनलुंग रात विताने गया था। जोव और रू को छोटे-से कम्पाउएड के सामने वाले फाटक पर क्तैनात कर दिया; दा-श्वी और खुर पीछे के दरवाजें पर डाँट गये, कल्लू और बाकी आदमी लड़के के साथ घर की दीवार पर चढ़ गये।

जिनलु'ग बिस्तर पर पड़ा विधवा से ग्राटखेलियाँ कर रहा था कि उसने छुत पर ग्राहट सुनी। वह फौरन ताड़ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई।

"वे हमें पकड़ने के लिए आ गये।" वह उत्ते जित हो फुसफुसायाः ' "भटपट कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारी रत्ता करूँगा और हम भाग निक्लेंगे।"

युवती विधवा भय से काँप गई। उन दोनों ने ताबड़तोड़ ग्रपने कपड़े पहने। पिस्तील सम्हाले हुए जिनलुंग ने स्त्री को दरवाजे की ग्रोर धकेला।

कम्पाउपड साधारणतया वने हुए एकमंजिला इमारतों से घिरा हुआ पोला क्वेयर था । जिस इमारत में था उसी के सामने वाली छत पर खड़े लोग अपनी बंदूकें लिये तैयार थे । जिनलु ग ने ब्राहिस्ता से ताला खोला । दरवाज़ा खुला और एक ही गति से उसने छापेमारों पर गोलियाँ चलाई ब्रीर विधवा को ब्राँगन में धकेल दिया । ब्राँधेरे में वे स्त्री को ही जिनलु ग समके । उन्होंने भी गोलियाँ दनदनाई ब्रीर विधवा का शारीर छिद गया । विना किसी ब्रावाज़ के वह लुढ़क गई ब्रीर उसके प्राया-पन्ती उड़ गये। जिनलुंग श्रॉगन से निकला श्रीर सामने के फाटक से मागा। ज्योंही जोव ने उसे मारने के लिए बन्दूक साधी कि रू ने उसे जीवित पकड़ने के उद्देश्य से उसकी बन्दूक गिरा दी श्रीर उस ग्रहार को पकड़े के लिए उछला। जिनलुंग ने उसे एक ही घूँ से में नीचे गिरा दिया श्रीर श्रॅंधेरे में मागा। जोव ने उसका पीछा किया। वे दोनों बगैर साँस लिये सकरी गलियों में कई बार घूमे, मुड़े श्रीर चक्कर काटते हुए भागते गये। जोव ने एक गोली चलाई जो जिनलुंग के सिर के ऊपर से निकल गई। ग्रहार ने जवाव में गोलियाँ चलाई पर उसके निशाने श्रॅंधाधुँध पड़े। दोनों बुरी तरह हाँपते-हाँपते गाँव छोड़कर बफीच्छादित भील पर पहुँचे। जिनलुंग बर्फ पर दौड़ता गया श्रीर जोव उसका पीछा करता गया।

"रुक जा! जिनलुंग!" छापेमार चिल्लाया। "त् चीनी है—समर्पण करदे श्रीर जान बचा ले।"

"मुक्ते जाने दे जीव !" जिनलु ग भागते हुए चिल्लाया । "मैं भी तुक्ते इसका इनाम दूँगा, पीछा न कर !"

घृगा से दाँत पीसते हुए जोव का खुटना टिक गया और उसने उस अँधेरी परछाई को ही निशाना बनाकर गोली चलाई । जिनलु ग के बायें कंधे में राजब की पीड़ा हुई, कुछ लड़खड़ाया पर दौड़ता ही रहा । पूर्व इसके कि जोव दूसरी गोली चलाये जिनलु ग ने एक ही गोली में उसे समाप्त कर दिया .....।

गोलियों की श्रावाज सुनते-सुनते कल्लू श्रीर श्रन्य छापेमार भील की श्रोर दौड़े। उस बने श्रंधकार में उन्हें कुछ न दीखता था श्रीर वे बड़ी सावधानी से वर्फ पर चले जा रहे थे। एक छापेमार ने किसी स्थिर शरीर को देखा जो कुछ गज़ श्रागे पड़ा हुश्रा था, रायफलें टिकाकर सारे श्रादमी भठ नीचे भुक गये। पर जब वह शरीर न हिला श्रीर न उसने उनकी बातों का उत्तर दिया तो वे उसके समीप गये श्रीर देखा कि वह जोव था।

दा-श्वी ने एक दूथ ब्रश का इत्था जलाया। उसकी ज्वाला के प्रकाश में उन्होंने उस तक्या मह्युए के शरीर का परीक्षण किया। दुवले-पतले जोव की एक आँख मिची हुई थी मानो वह अब भी शत्रु की ओर निशाना साथ रहा हो । वह कभी का स्थिर हो चुका था ऋौर जो खून उसके दिल से बहा था वह उसके सीने के नीचे ऋाकर एकत्र हो गया था ऋौर उसी से वह लाल वर्फ से चिपक गया था।

"जोव वड़ा बढ़िया ख्रादमी था," कल्लू ने उदास हो कहा।

दा-श्वी ग्रपने परम मित्र की मृत्यु पर खुलकर रोया श्रौर कई छापेमारों की श्राँखों से श्राँस् निकलकर भील की जमी हुई सतह पर गिरे। प्रत्येक व्यक्ति ने पूरे क्रोध के साथ यह प्रग् किया कि हम मछुए जीव का बदला लेकर ही दम लेंगे।

बड़े चिनार के ऊपर त्राकाश पर उड़ती हुई त्राग की विशाल लपटों का प्रतिबिंब भील में दिखाई दे रहा था। श्वाँग का दस्ता ग्रीर किसान किला नष्ट कर रहे थे।

चितिज पर पूर्वी भाग के गाँवों में ग्राग के ज़रें जलते हुए स्तम्भों पर अजम रहे थे। बयाँग भील के पूर्वी किनारे पर दुश्मन के गढ़ ग्राग की भेंट चढ़ाये जा रहे थे।

### : १२:

# रक्त की अंतिम बुँद-वसन्त-हेमन्त, १६४३

प्रार होने के बाद जिनलुंग शेंज्या गाँव को चला गया जो जापानियों की ख्रीर कठपुतिलयों के अधिकार में था। उसने अपने घाय का इलाज करवाया और अपने मित्र ग्वो के साथ एक सताह तक किले में वह आराम करता रहा। वहाँ से वह जापानियों के कब्जाये हुए बड़े परकोटे वाले करने में चला गया।

छापेमारों ने तीन दिन तक कठपुतिलयों को सिखाने-गढ़ाने के बाद लियेव सिंहत रिहा कर दिया । जब वसन्त की गड़गड़ाती हुई हवायें चलने लंगीं तो बयाँग भील का वर्ष पिघलने लगा। छापेमारों की सरगरमी ख्रौर बढ़ गई; बहुत से किले छौर जीते गये छौर नष्ट कर दिये गये। दुरमन ने भी लगातार किसानों को बेगार में पकड़ा छौर अपने ध्वस्त गढ़ों के पुर्निमर्भाण के प्रयत्न किये; लेकिन जनतर छौर बा लू अपने उद्देश्य पर अटल थे। कुछ ऐसा हुआ कि मरम्मत या दुधारा बनाई गई चीज़ें कभी पूरी न हो सकी नक्योंकि दिन को किसान जो कुछ बनाते थे बही वे रात को नष्ट कर देते थे। जापानी इसका कुछ कर ही न सकते थे।

ं धीरे-धीरे बा लू ने बैयाँगं भील के इंलाके में ऋधिकांश गाँवों पर अपना नियन्त्रण कर लिया। यहाँ तक कि उन स्थानों पर भी जो अभी जीते नहीं गये थे। यहाँ भी कटपुतली सैनिक छापेमारों के आदेशानुसार गुप्त रूप से कार्यन्वाही कर रहे थे।

उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई शहरों, परकोटे वाले गाँवों श्रीर एक या दो शेंज्या जैसे गाँवों की थी जहाँ जापानियों का सीधा श्रिधकार था। इन स्थानों में शत्रु निकलकर देहाती इलाकों पर हमला करता था श्रीर किसानों से अन्न धन श्रादि लूटता खसीटता था।

जनता की सुरत्ता के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रत्येक गाँव के कुछ झादमी जापानियों से वार्ता करने के लिए 'मध्यस्थ' बनाकर भेजे। उन्होंने स्थानीय ऋषिकारियों का रूप भरा और सहयोग का वचन दिया। कटपुतली गैर-सैनिक शासन-दफ्तर गाँव के प्रगतिशीलों से टसाटस भरे हुए थे। जापानियों को पता ही न था कि जिन लोगों से वे वार्ता कर रहे हैं उनमें कितनों की कम्युनिस्ट हिंदुयाँ हैं!

प्रतिकार-नीति यह थी: जब कभी भी कोई दुश्मन कोई चीज माँगे उसे मत दो: या यदि दो तो बहुत देर करके, या जितनी माँगे उससे कम दो। किसानों के पास दुश्मन को वेवक्फ बनाने और उसके आँख-बान बन्द करने के अनेक साधन थे।

पतमाइ के मौसम में फसलों की कटाई के बाद ग्वो के कठपुतली खैनिक

श्रनेक गाँवों में गये श्रीर उन्होंने वहाँ २ टन सफेद श्राटा श्रीर २ टन मछली प्रत्येक गाँव से माँगीं। 'सहयोगी' श्राफसरों ने शिकायत करते हुए कहा कि इतनी मात्रा में ये दोनों वस्तुएँ वे नहीं दे सकते श्रीर उसके देने में काफी देर कर दी। अपन्त में ग्वो ने एक फर्मान लिखकर भेज दिया कि यदि माँगी हुई वस्तुएँ २४ घएटे में न दे दी गई तो उसके श्रादमी गाँव की एक एक चीज का स्पाया कर देंगे श्रीर कुत्ते जिल्ली तक वाकी न रहने देंगे।

जब यह अन्तिम तिथि भी निकल गई और सप्लाई न हुई तो कठपुतली सैनिक और जापानी नावों में बैठकर शेंच्या से उन विद्रोही गाँवों की ओर चल पड़े। भील में कोई आधा रास्ता चले होंगे कि उन्हें तीन नावें मछली और आटे से लदी हुई आती नजर आई।

"कहाँ जा रहे हो तुम लोग ?" सिपाहियों ने पूछा।

"हम बड़े चिनार से आ रहे हैं," एक नाटे-से चूढ़े ने जबाब दिया। ♣"यह रसद हम आपके किले के लिए ले जा रहे हैं।"

ग्वो ने श्रयन्तोप से सामग्री पर नजर डाली। "इतनी कम क्यों है यह ?" उसने पूछा।

बूढ़े ने झाँखें तरेरीं। "श्ररे बाबा एक साथ इतना इक्छा करना भी हँसी-खेल नहीं था! भील वाले प्रदेश में मुश्किल से ही कोई गेहूँ का खेत हो। इस वर्ष हरेक तो भूखा है—मछली कीन पकड़ेगा? गाँव के अपसर लोग बेचारे दिन-रात इसी के जमा करने में लगे रहे। गलियों-कूचों में वे दिंदोरा पीटते फिरे और चिल्लाकर लोगों से माँगते फिरे। श्राप जाकर देखिए अपने आप, वे श्रव भी इक्डा कर रहे हैं।"

जापानियों ने धुत्राँधार गालियाँ दीं श्रीर ग्वो ने बूढ़ें की श्रोर घूर कर देखा। "तुम्हारी मा का—! समय नष्ट न करो! जाश्रो जल्दी जाकर दे श्राश्रो!"

"हाँ, हाँ बिल्कुल कमाएडर !" किसान ने सिर हिलाकर कहा । "जा ही तो रहे हैं !" नाविकों ने डाँड चलाये श्रीर शेंज्या की श्रोर बढ़ें । लेकिन ज्योंही वे दुश्मन की श्राँखों से श्रोमल हुए कि उन्होंने राह बदल दी श्रीर सरकरड़ों के एक घने भुरमुट में चले गये। वहाँ वे ब्राराम से बैठे ब्रीर फिर सो गये।

ग्वो श्रीर उसके श्रादमी जब बड़े चिनार में पहुँचे तो वहाँ कुहराम मचा हुश्रा था। लोग घर-घर जाकर चीज़ें एकत्र कर रहे थे। दो श्रफ्तर बड़ी सींक की टोकरी में पुराने गहें, बच्चों के पाजामे, बुढ़ियों के हैट श्रीर बहुत-सी चीज़ें भरे हुए धीरे-धीरे जा रहे थे।

दुश्मन ने आश्चर्यचिकत हो यह गतिविधि देखी एक घर में से एक अपस्यर एक ट्र्टा हुआ खुरपा लेकर निकला। उसके बिलकुल पीछे एक बूढ़ा धुटनों तक भुका हुआ अपसर के पैरों पर गिरकर रो रहा था।

"मेहरबानी करो," बूढ़े ने प्रार्थना की, "मेरा खुरपा भगवान के लिए न लो ! यह मुक्ते मेरे बाप ने दिया था ग्रीर में इतने दिनों से इसे इस्तेमाल करता ग्रा रहा हूँ " । इसके बिना मैं खेती न कर सक्ँगा ग्रीर भूखों मर जाऊँगा।"

"यह कूड़ा-कचरा लेकर क्या करोगे १" ग्वो ने उस श्रफसर से पूछा -जिसका नाम मी था।

"क्यों, श्राप नहीं जानते, कमाएडर ?" श्रफसर ने भल्ला कर कहा। "इस गाँव में एक भी कुमबा ऐसा नहीं है जिसके पास कोई श्रच्छी चीज़ हो। स्या करें यही कचरा लेना पड़ रहा है। इसे बाज़ार में श्रीने-पीने बेचेंगे श्रीर जो भी दाम मिलेंगे उसका श्रापके लिए श्राटा खरीदेंगे।"

ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि गली में एक और उपद्रव मच गया। एक कलेक्टर और एक बुढ़िया में एक पुरानी कढ़ाई को लेकर भगड़ा हो रहा था। आदमी ने बुढ़िया के एक जोर का तमाँचा मारा और वह रोती-चीखती ज़मीन पर लुढ़क गई।

मी ने गाँव की दरिद्रता का वर्णन करते-करते नोटों का एक बुक्कट ग्वो के हाथों में थमा दिया।

"दुनिया जानती है कि हमारे कमाएडर जनता के हित के लिए कितना परिश्रम करते हैं ?" वह फ़सफ़ुसाया । "हमने ग्रापके लिए थोड़ा-सा रुपया-पैसा भ्री उगाया है।" भोलेपन के भाव से ग्वो ने बुक्कट जेब में ठूँस लिया। उसने कुछ बात जापानियों से की श्रौर उन्होंने श्रसमंजस से सिर हिला दिया। किसानों को कर्त्त व्यपरायणता पर एक संचित्त भाषण दिया गया श्रौर उसके बाद शत्रु श्राला गया।

जब वे शेंज्या के किले में वापस पहुँचे तो मालूम हुन्ना कि उन तीन नावों वालों ने कोई सामग्री लाकर नहीं दी है। जापानी क्रोध से तमतमा उठे, उन्होंने प्रण किया कि त्रगले ही दिन वे बड़े चिनार का सफाया कर देंगे। लेकिन त्रगले दिन ग्रलस्तुवह मी ग्लानिपूर्ण भंगिमा लिये वहाँ त्राया।

"श्रापने हमारा गाँव तो देख ही लिया ना अब मैं क्या कहूँ आपसे कि हम किन किटनाइयों का सामना वहाँ कर रहे हैं?" उसने ग्वो से रोना रोया। "अगर आपको वह आया और मछली जो हमने मेजी थीं काफी न थीं तो श्रापने हमसे क्यों नहीं कहा ? भला आदिमियों और नावों को रोकने से क्या अभायदा ? मैं गाँव वालों को ये बातें कैसे सम भाऊँ ?"

"आय हाय ! फूट गई तकदीर ।" ग्वो ने बुक्ते दिल से कहा । "वह रसद यहाँ पहुँची ही नहीं । वा लू वाले उसे छीन भागे होंगे ।"

मी ने टएडी ब्राह भरी और ऐसा दुखी भाव प्रकट किया कि जापानियों ने भी उस पर विश्वास कर लिया और उसे तसल्ली दी।

"बा लू वाले ही तंग करते हैं हमें ! गाँव वाला अच्छा आदमी है ! कल हमारा शाही फीज वा लू को खोजेगा और सब को मुर्दी-मुर्दी करके मार डालेगा।"

मी ने जापानी को कर्शी खलाम ठोंका। "हाँ, हाँ! सब को मुदी-मुदीं मार डालो।" वह चल पड़ा, हँसी उसके मुँह से निकली पड़ रही थी।

जापानी 'दराड देने वाली सेना' को प्रहार पर प्रहार करके अध्मुँआ कर दिया गया। एक बार चावल, चटाई, बत्तल के अध्डों से लदी हुई तीन

भौजी नावें दुश्मन द्वारा निमंत्रित नगर से चलीं। उनकी श्रांतिम मंज़िलेमक्स्स् ताइनत्सीन थी। वयाँग भील पार करने के पहले ही वे छापेमारों के हत्थे पड़ गई। कोई बीस जापानी कुछ मरे हुए श्रीर कुछ घायल कैंदी उनके हिस्से में श्राये। उसके श्रातिरिक्त छापेमारों ने दो चेक टाइप की हत्की मशीनगरों श्रीर अक भारी मैक्सिन मशीनगन भी हथियाली। उसके बाद से जापानियों ने भील में से निकलना ही बन्द कर दिया।

हेमन्त ऋतु के त्यौहार के दिन कठपुतली श्राम्य शासन अधिकारियों ने अन्न एकन करने के हेतु से तमाम गाँवों के पटेलों की शेंज्या में एक मीटिंग की । बड़े चिनार का पटेल जो दीखने में कठपुतिलयों का समर्थक लगता था पर असल में वा लू का कार्यकर्ता था मीटिंग वाली रात के बाद तक न लौटा था। कल्लू और बहुत-से छापेमार एक बा लू किसान के ऋगंगन में उसकी प्रतीन्ता कर रहे थे।

पूर्णीमा का स्वर्णिम चन्द्रमा दीवार के परे हुनों के ऊपर से धीरे-धीरे निकलता हुन्ना कम्पाउएड को अपने मंद प्रकाश से जगमगा रहा था। मे श्रीर निउर ने श्रंगूर, नाशपाती, मटर की फिलयाँ श्रीर खजूरें जो किसानों ने भेजी थीं लाकर दे दीं। श्वाँग श्रीर खुर ने किसी हास्य-प्रधान नाटिका का एक हश्य अभिनीत किया श्रीर तमाम लोग हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये।

केवल दा-श्वी ऐसा था जो साये में देहलीज पर उदास ग्रीर निश्चल बना बैठा हुआ था। श्वॉंग ने उसे भी खींचा श्रीर गाने के लिए कहा लेकिन उसने कहा मेरा गला खराब हो रहा है श्रीर इसी प्रकार कई बहाने बनाये ग्रीर अन्त में उसे छोड़ दिया गया।

इधर कुछ समय से दा-श्वी बहुत परेशान रहता था। भयेकर यातनाएँ सुगराने के बाद ग्राभी वह पूरी तरह चंगा न हुन्ना था, कमज़ोरी बाकी थी श्रीर ग्रागर वह ज्यादा मेहनत करता तो खून की उलटी हो जाती थी। इधर श्रीर लोग श्रानन्द मंगल मना रहे थे श्रीर वह एक तरफ गुड़मुड़ी-सा बैठा श्रपने पिता की हत्या के बारे में सोच रहा था।

मे उसकी बराल में या बैठी ख्रौर उसने उसका हाथ पकड़ लिया।

"क्या बात है ?" वह विनम्नता से फ़सफ़साई । "क्या कोई तकलीफ हो रही है ?" "नहीं, नहीं वैसा कुछ नहीं।"

खुर ने उन्हें साथ-साथ बैठे देख लिया। "जानते हो मैं क्या समभ रहा हूँ हैं" उसने जोर की बुलन्द ग्रावाज में पूछा। "मैं समभता हूँ दा-श्वी व्याह करना चाहता है।"

दा-श्वी ने कुछ ग्रसमंजसपूर्ण नकारात्मक ग्रावाज की।

कल्लू जानता था कि दा-रवी कुछ दिन से बहुत परेशान है ग्रीर वह खुद भी इसी कारण चिंतित था। ग्रब जो खुर ने मज़ाक किया तो उसे वह बात बहुत जँची।

"क्या कहते हो तुम ?" कल्लू ने दा-श्वी से मुस्कराकर पूछा । "क्या तुम्हारे लिए एक प्रोमिका द्वाँट दें ?"

श्वाँग हाथ हिलाता हुआ दौड़ा। "हुँ ढने की क्या ज़रूरत १" उसने प्रकृतित हो विरोध किया। "तुम्हारी आँखों के सामने एक तैयार बैठी है।"

सहसा सभी की दृष्टि में की श्रोर घूम गई। वह व्यय हो उठी श्रौर श्रपनी फेंप मिटाने की खातिर मटर की फलियाँ निकालने में लग गई।

निउर ने उसे सामने की श्रोर खींचा। "मेरे ख्याल में यही है नो वह! तो हम सब इसे स्वीकार करते हैं।"

' "तुम्हारा क्या ख्याल है, मे ?" कल्लू ने चुटकी ली।

में का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा श्रौर चेहरा तमतमा उठा । श्रपनी स्वीकृति देने में उसे शर्म श्राती थी लेकिन साथ ही वह यह भी नहीं कह सकती थी कि उसे स्वीकार नहीं है। में ने हँसकर सवाल को टाल दिया।

"वह मुफ्ते चाहते तो हैं ही नहीं !"

रू ने ग्रापने भाई को खींचकर सामने ला बैटाया। "तुम इन्हें चाहते हो या नहीं १" उसने पूछा। चारों श्रोर से मित्रों ने वही सवाल दुहराया श्रीर दा-श्वी को बेरकर बैठ गये।

दा-श्वी के लिए कोई चारा ही न था और उसने भैंपते हुए हाँ कह दिया। "मैं तो उसे मुद्दत से चाहता ऋाया हूँ।" और दूसरे सबने हँसंकर उसका समर्थन किया।

कल्लू ने योचा कि यह जोड़ा बड़ा उम्दा रहेगा। मुभी इनकी शादी में मदद करनी चाहिए।

ठीक उसी च्राग एक किसान ने जो आकर खबर दी तो छापेमारी के सारे हमें व उल्लास पर पानी फिर गया। उसने सूचना दो कि जितने भी पटेल भीटिंग के लिए बुलाये गये थे गिरफ्तार कर लिये गये हैं। कठपुतली सरकार ने यह एलान कर दिया था कि यदि गाँवों ने अपनी रसद का कोटा दस दिन के खंदर-छंदर न पूरा किया तो पटेलों को गोली मार दी जायगी।

खबर मुनते ही खब-के-खब सक्ते में ग्रागये। ग्रांत में कल्लू बोला। "मेरी समभ में हम इस मसले को एक ही तरीक़े से इल कर सकते हैं श्रीर वह है कठपुतली सरकार के लोगों के जिस्ये।"

लेकिन यह वे सब जानते थे कि इस तरीके से सफलता मिलना संदिग्धे है। जापानियों ने शेंज्या में एक विशाल दुर्ग खड़ा कर लिया था ख्रीर कटोर्रेतम सैनिक शिक्त के साथ उसकी रच्चा की जा रही थी। भूतपूर्व पटेल शेन का भी दफ्तर उसी गाँव में था ख्रीर वह प्राम्य प्रशासन द्राधकारी के सर्वोच्च पद पर था। उसे फोड़ना बड़ा दूभर था क्योंकि वह महत्वाकांची था ख्रीर ख्रत्यधिक भाष्ठक था। यह में पैंतरे बदलना उसके लिए बड़ा सरल था। जब जापानियों से उसे लाभ दिखाई देता तो भूमिगत लोगों से उसका दूर का भी सम्बन्ध न रह जाता। हाल ही में हो का बेटा गूपी किले का कमायड़र ग्वो की सहायता के लिए शेंज्या गया ख्रीर ग्वो के खुकिया संगठन का सरदार बन गया। यह नीति जापानियों के गाँवों में से वा लू को समाप्त करने के ख्रभियान का ही एक हिस्सा थी। गूरी ने ख्रपना कार्य इस निष्टुर योग्यता के साथ किया कि ख्रब किसी का शेंज्या में प्रवेश करना भी दुर्लभ हो गया।

"गिरफ्तार किये पटेलों को तो छुड़ाना ही पड़ेगा," कल्लू ने कहा। "अगर जापानियों ने उन्हें मार डाला तो भविष्य में काम करना हमारे लिख् और भी दूभर हो जायगा। हमें चाहिए किसी आदमी को शेन के पास भेजें और उससे पुछुवायें कि आया वह पटेलों को बचाने में हमारी कोई मदद कर सकता है या इस प्रदेश में शत्रु के गढ़ नष्ट करने में हमारी सहायता कर सकता है। उनकी यह गिरफ्त तो तोड़नी ही है।"

फौरन कोई एक दर्जन श्रादमी शेंज्या जाने का खतरा लेने को तैयार हो गुये।

"श्रगर छुरों का पहाड़ भी बना लेंगे तो भी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा।" खुर ने चिल्ला कर कहा।

"मेरे लिए तो वह स्थान एक उपवन की भाँति है।" दा-रवी बोला।
"जब हमने पहले उस पर कब्जा किया था तो मेरे ही हाथों वह जन्मा था श्रीर
मैंने ही उन्हें सींचा था। श्रव मैं ही उसे जीतूँगा भी।"

"मैं समभता हूँ सुभे वहाँ पहले जाना चाहिए। ग्रगर मैं नाकाम हो जाऊँ तब दूसरों को मौका मिलना चाहिए।"

उस सुभाव पर गौर करने के बाद कल्लू ने श्वाँग को ही पहला मौका देचे का निश्चय किया। अगले दिन रात को वह नाटा जुलाहा चुपके से शेंज्या में बुस गया।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

जब वह बड़ी सावधानी से सड़क पर चलता हुआ गाँव से आ रहा था तो श्वाँग को गूपी और उसके गुप्तचर उसी की ओर आते हुए दिखाई दिये। श्वाँग दन्दर की नाई फुर्तीला था फट से पास वाली गली में खिसक गया लेकिन चैन्द्रमा की उज्ज्वल चाँदनी में गूपी ने उसकी भागती हुई परछाई की भलक दिख ली थी। शोर मचाते हुए गुमचरों की टोली ने उसका पीछा किया।

श्वाँग उन सकरी गिलियों में घूमता-चवकर खाता हुआ गया। उसने यह चाल चली कि उन्हें खूब लम्बा-सा चक्कर लगवाकर उसी रास्ते से गाँव से निकल जाय जिधर से आया था लेकिन दुर्भाग्य की बात कि दह एक गली में जो गया तो देखा कि वह कहीं निकलती ही नहीं। वह अपने पीछा करने वालों के आने की आहट सुन रहा था वे उसी गली में धव-धव करते हुए दाखिल हुए थे। इस

प्रकार वह घर गया श्रीर जब उसने भटपट किसी किसान का घर शरण के लिए हूँ दा तो सारे दरवाजों पर ताले पड़े हुए थे। उसे एक कम्पाउएड दिखाई पड़ा जो जला दिया गया था पर उसका फाटक श्रपनी चूलों पर भुका हुश्रा था। श्वांग वेधड़क उसमें घुस गया श्रीर श्रांगन की पश्चिमी बाजू में स्थित एक इमारत के पीछे जो श्रव भी शेष थी जाकर छिप गया। मकान की छत श्रीर खिड़कियाँ जलकर खाक हो गईं थीं लेकिन मिट्टी की दीवारों ने कुछ श्राथय दिया। हाँपते हुए उसने श्रपनी पिस्तौल निकाल ली श्रीर इन्तज़ार करने लगा। उसे गूपी की श्रावाज सुनाई दे रही थी, "यहाँ गली खत्म हो जाती है। एक-एक घर की तलाशी लो। वह कृतिया का बच्चा बचकर नहीं जा सकता।"

कठपुतली सैनिक दरवाजे धड़धड़ा रहे थे, इधर-उधर दौड़ रहे थे श्रौर गालियाँ वक रहे थे—उनकी श्रावाजें गली में गूँज रही थीं। किसी की जानी-पहचानी श्रावाज श्राई, "मैं वहाँ जाकर देखता हूँ।" श्रौर कोई उस भग्न कम्पाउएड में श्राया। खिड़की में से भाँक कर श्वाँग ने देखा कि चाँद्वी में लियेव उसकी श्रोर बढ़ा श्रा रहा है।

लियेव ने अपनी बैटरी जलाकर आँगन का एक-एक कोना देखा। श्वाँग दरवाजे के पास ही दीवार से चिपककर खड़ा हो गया। ध्योंही लियेव उस भग्न इमारत में प्रविष्ट हुआ श्वाँग ने अपनी बाँह गद्दार के गले में डाली और अपनी पिस्तौल उसकी पसलियों में घुसेड़ दी।

"खन्तरदार जो त्रावाज की है।" श्वाँग फुसफुसाया। "पिछुली बार हमने तुम्हारे साथ भलाई की थी पर फिर से तुम यह नीच काम करने लगे। मैं तुम्हें एक बार श्रौर बख्श दूँगा पर मेरी मदद करनी पड़ेगी।"

"यह मैं दिल से नहीं कर रहा हूँ," लियेव ने भय से काँपते हुए कहा। "उन्होंने मुक्ते यह काम करने पर मजबूर कर दिया।"

"घबरात्रो मत," रवाँग ने गम्भीरता से कहा। "मैं ग्रगर तुम्हें मारना ही चाहता तो ग्रब तक तुम कभी के मर चुके होते! हम दोनों चीनी हैं श्रौर मैं ग्रपनी गोलियाँ जापानियों के लिए बचा रखना चाहता हूँ! मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ! श्रगर तुम्हारे पास चीनियों का-सा श्राधा भी दिल है तो जाकर उनसे कह दो कि यहाँ कोई नहीं है ! अगर तुम बता दोगे कि मैं यहाँ हूँ तो मैं मारा जाऊँगा पर याद रखना तुम भी जिन्दा न रह सकोगे । मैं तो चीनी जनता के लिए बिल हो जाऊँगा । तुम किसकी खातिर जान दोगे ? सोच लो !"

"मुफे छोड़ दो। मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें घोखा न दूँगा !" लियेन ने ईमानदारी से श्राश्वासन दिया। जब श्वाँग ने उसे छोड़ दिया तो वह खरगोश की नाई उछ्जलता हुस्रा भागा।

' ''मामला तो बिगड़ गया !'' श्वाँग श्रपने श्रापसे बुदबुदाया । उसने श्रपनी पिस्तील श्राँगन के प्रवेशहार पर खिड़की से निकाली ।

बाहर गली में लियेव दोड़ा हुन्ना गुल् के पास पहुँचा। गुल् भी ग्रहारों से जा मिला था न्नौर गुप्तचरों की टोली का सदस्य वन गया था।

"मिलता ही नहीं है ! ऋजीव बात है !" गुलू बोला। "वहाँ कम्पाउगड में है क्या कोई ?"

"कोई भी नहीं !" लियेव ने जवाब दिया । "मैंने सूब तरफ देख लिया ।"
गूपी के ग्रादिमयों ने तमाम किसानों के घर खूँद मारे पर उस ग्रजनवी
का कहीं निशान न मिला । बस वह नष्ट-भ्रष्ट ग्राँगन ही बचा था ।

"उस जगह भी ढ़ँढ लिया या नहीं ?' गूपी ने पूछा। किसी ने कहा , वह जगह भी ढ़ँढ ली गई है पर गूपी ने ऋपने लोगों को पिस्तौल से इशारा करके उस स्रोर भेजा। "फिर से ढ़ँढो। दुवारा ढ़ूँढो। सुभे विश्वास नहीं होता कि वह पर लगाकर इतने में उड़ कैसे गया।"

हाथों में बन्दूकें लिये तीन कटपुतली फीजी श्रांगन में दाखिल हुए। श्रव तो इस स्थान से निकलना ही मुश्किल है! श्वांग ने सोचा। मैं भी उन्हें जो कुछ है सभी दे दूँगा! उसने सावधानी से निशाना साधा श्रौर गोली चला दी। एक कटपुतली फौजी तो वहीं ढेर हो गया। दूसरे दो भी दुम दबा कर भागे।

"अच्छा हुआ। !" गूपी चिल्लाया। "कहाँ है वह ! सब-के-सब एक साथ उस पर टूट पड़ो और जिंदा पकड़ लो।"

लेकिन एक भी गद्दार ऋगँगन में जाने को तैयार न हुआ।

श्वाँग खिड़की के पीछे दुक्का हुआ खड़ा था और वास्तव में बड़ी विकट स्थिति में था पर जब उसने गूपी के व्यर्थ उपदेश व प्रोत्साहन सुने तो वैसी परिस्थिति में भी वह मुक्करा दिया। अहा ! वह प्रमुदित हो बोला, यह हरामी तो बड़ी-बड़ी बातें करता है। मुक्ते जिंदा पकड़वाता है, ऐं! यह तो वे कभी करेंगे ही नहीं! अभी जो एक को सुलाया है उसने मेरी जान की कीमत चुका दी है पर अगर मैंने सीधी गोलियाँ चलाई तो हन सुसरों का कुछ और 'धन' छीन लूँगा।

निर्भीक हो श्रीर श्रात्मविश्वास के साथ श्वाँग ने कम्पाउराड के प्रवेश-द्वार की श्रोर निरन्तर निशाना साधा।

गूपी समभ गया कि उसके आदमी अपनी इतनी डींगों के बावजूद आतंकित हो गये हैं। वह आपे से बाहर हो गया और उन पर खूब भल्लाया लेकिन वे थे कि हिलने का नाम न लेते थे। क्रोध से पागल हो उसने बेददीं से अपनी रायफल से उन्हें धकेला।

"जाय्रो घेरलो उसे ! टूट पड़ो सब ! जाते क्यों नहीं १" वह गरजा ।

"उससे कुछ लाभ न होगा, कमार्गडर," एक कठपुतली कौजी ने दुर्जल स्वर में कहा। "हम तो उसे देख नहीं सकते पर चाँदगी में वह उस खुले आँगन में से हमें खूब छाँट-छाँट कर मार सकता है। वहाँ जागा तो हमारे लिए धातक है।"

रापी खुद वहाँ जाने से डरता था। उसने एक आदमी को क्षेत्रा के दस्ते लाने के लिए किले में भेजा।

लगभग श्रस्मी जापानी श्रीर कटपुतली सैनिक श्रा पहुँचे श्रीर उन्होंने श्राँगन के श्रास-पास की इमारतों की छतों पर चढ़कर श्रपनी जगहें लेलीं। जिन भग्नावशेषों में श्वाँग छिपा हुन्ना था उसके ठीक सामने वाली इमारत पर एक मशीनगन लगा दी गई। उस सुविधाजनक स्थान से ग्वो के श्रादेशानुसार गुलू और दो चार अन्य कटपुतली सैनिक प्रलोभन देने लगे।

"भत्ययट बाहर निकल आश्रो । तुम घिर गये हो । अब भाग कर कहाँ जाश्रोगे १"

"वन्दूक फेंक दो श्रीर श्रा जात्रो बाहर ! समर्पण करदो श्रीर शाही फीज में आ मिलो ! उस सड़ी वा लू से यह कहीं बेहतर है !"

गुलू ने तो एक लम्बी-चौड़ी तक़रीर कर डाली। "श्रो ए! श्ररे श्रो कहाँ छिपे हुए हो—सुनो ! तुम्हारे सिर पर मशीनगन लगी हुई है। श्रव तुम्हारे पास ऐसी कौन-सी ताक़त है जो तुम्हें वहीं चिपकाये हुये है ! मैंने वा लू का खाना खाया है। उसमें ऐसी कौन-सी स्वादिष्ट या सुगंधित चीज़ रखी है ! वे तुम्हारे साथ बड़ा सखती का वर्ताव करते हैं श्रीर पैसा-कौड़ी कुछ नहीं देते। उनके लिए क्यों श्रयनी जान देते हो ! श्रव जो मैं इस तरफ श्रा गया हूँ तो मेरे पास हमेशा नोटों का बड़ा सा बुक्कट रहता है; मैं खाता हूँ, शराव पीता हूँ, श्रीर मीज करता हूँ—यह बड़ी श्रच्छी जिंदगी है। तुम्हारे लिए तो बेहतरीन चीज़ है समर्थण!"

दस मिनट तक चीख़ने-चिल्लाने के बाद भी भग्न इमारत से कोई श्रावाज़ न श्राई । एक कठपुतली सैनिक रेंगता हुश्रा सामने वाली इमारत की छत पर पहुँचा श्रीर वहाँ से मुग्डेर पर भुक्तकर उसने कग्पाउएड में भाँका। श्वाँग मुस्कराया, उसने निशाना साधा श्रीर घोड़ा दबा दिया। जोर के शोर के साथ गोली कठपुतली सैनिक के दिमाग्र में घुस गई। उसका जिस्म लोट-पोट हुश्रा श्रीर बाहर गली में धड़ाम से गिर पड़ा।

यह स्रादमी तो तगड़ा दीखता है, कठपुतली सैनिकों ने सोचा। उनका साहस गायन हो गया और वे निश्चल हो पेट के बल छत पर लेट गये।

क्रोधित हो जापानियों ने मरीनगन का दहाना खोल दिया। धुत्राँधार गोलियों ने मिट्टी की दीवारों को चकनाचूर कर दिया, लकड़ी के परखचे खिड़की की चौखट से उड़े। ग्रान्दर सूखी मिट्टी के ढेले ज़मीन पर गिर पड़े। श्वाँग समभ गया कि दीवार जल्दी ही दह जायगी। फिर उड़ते हुए सीसे ने उसका दाहिना जबड़ा तोड़ दिया ग्रीर उसके कंधे में दो छेद कर दिये। घावों में से छुल-छुल खून बहने लगा; उसकी नज़रों के सामने चिंगारियाँ नाच रही थीं श्रौर वह खिड़की के नीचे ढेर हो गया। उत्ते जना श्रौर थकावट ने उसके पुराने रोग को ताज़ा कर दिया—उसके मुँह में कुछ नमकीन-सा जायका श्राया श्रौर उसे खून की उल्टी हुई।

श्वाँग जानता था कि दुश्मन उसे फौरन पकड़ लेगा। उसने अपनी शिथिल शिक्त एकत्रित की, किसी तरह घुटनों के बल खड़ा हुश्रा और अपने पट्टे में बँधे हुए दो छोटे-से गोल दस्ती बम खोले। खुले हुए द्वार की ओर सरक कर उसने अपनी भारी आँखों से आँगन की ओर देखा।

मशीनगन खामोश थी। फिर ब्राशानुसार ही जापानियों का एक गिरोह कम्पाउएड में दौड़ा हुन्ना ब्राया। श्वाँग के पहले बम ने दो जापानियों को तो वहीं सुला दिया और बाकी चकराते हुए, घायल हो गिरे। वे फिर उसकी तरफ दौड़े और उसके दूसरे बम ने उन्हें फिर कम्पाउएड से भगा दिया।

ग्रव श्वाँग के पास यदि बचा था तो केवल एक गोली।

दुश्मन भल्ला उठा । इतने सारे आदमी एक बा लू से न निपट सके । दस से भी अधिक लोग जान गवाँ चुके थे—कुछ घायल, कुछ मुद्दी । उन्होंने श्राँघाधुँघ गोलियाँ चलाई पर फिर भी वे हारते ही गये । भटपट युद्ध-कौंसिल मिली श्रोर उन्होंने एक कुटिल 'जापानी चाल' चली । लोग अपार मात्रा में भाडुएँ श्रोर लकड़ी छत पर ले आये । उन्होंने उसे आग लगाने और कम्पाउरड में फेंक कर मकान और आदमी सब की राख कर देने का मंस्वा बाँघा ।

श्वाँग के कपड़े ख्न-पर्साने से तर-बतर थे, दहती हुई दीवार के सामने देदा मुककर खड़ा हो गया। कमज़ोरी उसे उत्तरोत्तर दबाये जा रही थी श्रौर वह अपने कर्ता व्य-नालन में श्रास्कल हो श्रापने को कोस रहा था।

छत से गूपी उसे बड़े गुस्से में गालियाँ दे रहा था । "तेरी अठारह पुश्तों की—! बाहर निकलता है या नहीं ? एक मिनट में हम तुके भूनकर रख देंगे ! और अगर अब भी समर्पण कर देगा तो तेरी कुत्ते की-सी जिंदगी तुके बख्या देंगे।"

श्वाँग कोध से तमतमा रहा था। उसने अपनी आखिरी गोली उनके

श्रपने उस ट्रे-फूटे श्रीर विकृत मुँह से वह फिर हँसा। वह उन्हें कुछ देर श्रीर पदाना चाहता था पर उसका जबड़ा बन्द हो गया श्रीर जीम लकड़ी की भाँति सख्त हो गईं। मुँह में से शब्द ही न निकले। उसका होश उड़ने लगा।

फिर उसने सोचा—मैं अपनी बन्दूक दुशमन के हाथ क्यों पड़ने दूँ ? वह अब भी स्पष्टता से सोच सकता था और सहसा उसे याद आया कि यदि बन्दूक का मुँह गोली चलाते समय भर जाय तो उसकी पिछली नली फट जाती है। बड़ी सख्त कोशिश से उसने अपनी पिस्तौल मुँह तक उटाई और अपनी जीभ उसकी ठएडी नली के मुँह पर लगा दी। श्वॉंग ने सोचा कि इस प्रकार मैं पार्टी के लिए चेयरमेन माओ के लिए और जनता के लिए सही काम कर सकता हूँ ......

एक क्या भी भिभके बिना उसने घोड़ा खींच दिया।

### : 23:

## चीते की माँद में - हेमन्त, १६४३

ब श्वॉग के प्राण्-बिलदान की खबर बड़े चिनार में हुई तो छापेमारों को भारी शोक व रंज हुन्ना। बहुत-से किसान भी उस हल्के-फ़ल्के नाटे जुलाहे से प्रेम करते थे त्रौर वे भी फूट-फूट कर रोथे। लाश को वापस लाना त्रसम्भव था क्योंकि दुश्मन ने उसका चित्र खिचवाने के लिए उसे शहर भेज दिया था ताकि प्रचारादि के लिए उसका प्रयोग हो सके।

अपने प्रम मित्र के राहीद हो जाने का कल्लू को बड़ा मलाल था, उसे भारी सदमा पहुँचा था और इसलिए अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का—शेंच्या और अन्य कब्ज़ाये हुए इलाकों की पुर्वधार्ति—पालन वरने को वह और अधिक तत्पर हो गया।

"हम कम्युनिस्टों को वीर श्रीर हद होना चाहिए श्रीर मृत्यु से नहीं हरना चाहिए," उसने दा-श्वी से कहा। "यदि एक विफल हो जाय तो दूसरे को जाकर फिर प्रयत्न करना चाहिए। श्राज नहीं तो कल हम सफल होंगे ही! सुम तो शेंच्या के चत्पे-चप्पे से परिचित हो; में तुम्हें श्रव के भेजना चाहता हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा—वहाँ पहुँचने की हिम्मत है तुम्में ?"

वास्तव में दा-श्वी को श्रपनी योग्यता पर बहुत धंदेह था श्रीर विशेषकर ऐसी स्थिति में जबिक श्वाँव जैसा चतुर व्यक्ति वैसे किटन कार्य में विफल रहा था। लेकिन कल्लू ने तो यह बात साहस श्रीर हौसले के श्राधार पर कहीं थी श्रीर वह उसका 'हाँ' में उत्तर चाहता था।

"तुम्हें मुफ्ते 'उकसाने' की जरूरत नहीं है, कल्लू !" वह गुर्राया । "मैं जानता हूँ पार्टी की जिम्मेवारी कैसे स्वीकार की जाती है ! अगर मैं मर भी जाऊँगा तो वह भी गौरव की बात है !"

खुर ने माँग पेश की कि उसे जाने की इजाजत दी जाय। श्रीर उसके लिए वह दलीलें भी देने लगा।

"आप मर्द साथी भी बड़े-बड़े निशाने लगाते हैं," में ने टोका। "तुम तो जरा देर में पहचाने जाओंगे। मैं समभती हूँ कि इस बार भी अगर किसी स्त्री को यह भार सौंपा जाय तो बेहतर होगा। दुश्मन की नजर हम पर अपेन्ताकृत कम पड़ेगी।"

"मेरे पास तो पहले से ही ब्रार्डर रखा हुन्चा है," दा-श्वी ने हँसकर कहा। ब्राब इसे कोई नहीं छीन सकता!"

"ठीक ही कहा," कल्लू बोला। "भगड़ो मत। हरेक को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वह उपयुक्त है। हरेक के लिए काम है कोई बेकार नहीं रहेगा।"

सुभाव पर बहरा होने के बाद यह तय पाया कि में संगठनात्मक मामलों की देखभाल के लिए बड़े चिनार में ही रहेगी। दूसरों को विभिन्न गाँवों में जाकर वहाँ के कठपुतली गैर-फौजी नेताश्चों से सम्बन्ध बनाने के श्रादेश दिये ंगये। प्रत्येक को तीन दिन के बाद लौटकर रिपोर्ट देनी थी।

उस रात छापेमार जापानियों द्वारा क्रव्काये हुए गाँवों के लिए चल पड़े। श्वाँग के तजुर्वे से लाभ उठाते हुए दा-श्वी ने कुछ देर से चलने का निश्चय किया ताकि शत्रु के गुप्तचरों से बचकर न भागना पड़े। वह ग्राधी रात को चलने के लिए तैयार था पर जो किसान उसे नाव में शेंज्या तक ले जाने वाला था ग्रव तक ग्राया ही नहीं। दा-श्वी वेचैन हो उस पर कुँ फलाने लगा।

"श्रव अधिक उसकी अतीचा न करो," में ने कहा। "लैकड़ों नावें हैं, सभी कोई सोया हुआ है और इस समय नाविक तलाश करना भी मुहाल हैं चलों मैं तुम्हें पहुँचा आती हूँ।"

"जी नहीं, शुक्रिया ! मुक्ते ले जाते वक्त तो में तुम्हें रास्ते वता दूँगा पर वापसी में अनेली कैसे आओगी ? बयाँग कील में रास्ता भूल जाना वैसे ही आसान है ?"

"हुँह ! अगर किसी दरार से किसी व्यक्ति को देखो तो वह चपटा ही दिखाई देता है ! इतने पच्चपाती न बनो । मैं भी यहीं जन्मी और पली-बढ़ी हूँ । पता नहीं कितनी बार मैंने नाव में भील पार की होगी । रास्ता कैसे भूल जाऊँगी भला ?"

दा-श्वी ने अनमने से उसे इजाज़त दे दी। वे पानी के तीर तक गए श्रीर वहाँ नाव बाँधने के स्थान से एक छोटी-सी शिकारी-नाव खोल ली।

"तुम आगे की तरफ बैठो," में ने आदेश दिया!

्रम श्रांग का तर्म कठा, न न श्रांपरा प्या ।

"मैं डाँड चलाऊँगा," दा-श्वी ने कहा । "तुम्हें नहीं चलाने दूँगा…"

"नहीं," मे ने उसे काटा । "तुम श्रपनी शिक्त काम के लिए बचा रखो।"

दा-श्वी विनयशीलता से श्रपनी जगह पर बैठ गया । मे उसके सामने
खड़ी हुई श्रीर उसने श्रपनी श्रास्तीनें चढ़ा लीं। एक कदम श्रागे श्रीर दूसरा
पीछे रखकर उसने लम्बे-लम्बे डाँड सँमाले श्रीर बड़ी दल्ता के साथ छोटी

नाव को हल्के-हल्के ग्रागे बढ़ाने लगी। पानी की सतह पर डाँडों के प्रहारों से पूर्णिमा के चाँद का गांत प्रतिबिम्ब विचलित हो उटा कभी वह कूदता, कभी नाचता ग्रीर कभी छिन्न-भिन्न होकर रुपहली भलक में परिणत होता।

कुछ ही देर में वे कील के विशाल विस्तार में पहुँच गये। डाँडों कीं तालमय मंद छप-छप के ग्रांतिरिक्त कोई प्वनि सुनाई न देती थी। वहाँ की शांतिमय स्वब्धता में विरे हुए वे दोनों बड़ी देर तक एक-दूसरे से न बेलें।

छत में मे बोली, "वहाँ पहुँचने के बाद पहले कहाँ जाछोगे ?"

"मैं तो 'चचा ली' के यहाँ जाने का इरादा कर रहा था जिनका मेरे पुराने घर के पास ही मकान है। तुम्हारा क्या ख्याल है ?"

"हुम, मैं जानती हूँ उन बूढ़े बाबा को ! बा लू के वह हमेशा मित्र व समर्थक रहे हैं। पता नहीं ख्रब उनका क्या हाल है.....जब तुम शेन के यहाँ जाश्रोगे तो ख्रगर जापानियों या कठपुतिलयों से विर गये तो क्या करोगे !"

"श्रंदर जाने के पहले मैं बड़ी सर्तकता से देख लूँगा। कल्लू ने मुभे पहले ही बता दिया है कि जब तक रोन परले दर्जे का ग्रहार श्रोर विश्वासघाती न बन जाय उसे मारना मत। बस उसी सूरत में मैं उसे गोली मारकर भाग लूँगा! श्रगर जापानी या ग्रहार मुभ पर टूट पड़े तो मैं भी गोलियाँ चलाने की कोशिश करूँगा! श्रगर मैं न भी भाग सका तो वीर गित को प्राप्त हो जाऊँगा। भाड़ी के पहिये श्रपने चिन्ह पीछे छोड़ते जाते हैं?—श्वाँग ही मेरा श्रादर्श होगा।"

दा-श्वी के राब्दों ने में का हृदय वर्षीली उँगलियों से नोच लियां। वह खामोशी के साथ नाव खेहती रही ग्रीर ग्रपनी बड़ी चमकदार ग्राँखों से उसकी ग्रीर तकती रही। वह उससे न जाने क्या-क्या कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसके कराट में ग्राटक गये थे। कुछ च्राए तक दोनों ग्रपने-ग्रपने विचारों में लीन रहे।

मे ने माथे से पर्तीने की बूँदे पोंछने के लिए डाँड रोके। "दा-श्वी," उसने ग्राहिस्ता से कहा, "इस बार तुम चीते के मुँह से दाँत निकालने जा रहे हो। बड़े चौकन्ने रहना। कुछ भी हो ग्रापने को उनके हाथों न पड़ने देना। अपने कान व आँखें सतर्क रखना। अगर कहीं फँस जाश्रो तो अपने पर काबू

रखना मैं जो कुछ, तुमसे कह रही हूँ उसे याद रखना। ""जब श्रपना कार्य समाप्त कर चुको तो सीधे वापस श्राजाना। हमें श्रपने न श्राने से परेशान न करना!"

जब दा-श्वी ने देखा कि मे को उसका इतना ख्याल है तो वह पुलकित हो उठा। उसने भी सीधे उसकी सुन्दर ग्रॉंखों की ग्रोर देखा ग्रौर मुस्करा दिया।

"मैं यह काम करके ही रहूँगा!" उसने दृढ़ता व विश्वास से कहा। "मैं सिद्ध करूँगा कि इतने वर्ष से जो मैं जनता का दिया हुआ खा रहा हूँ वह व्यर्थ न जायगा! कल्लू ने: मुफ्ते बहुत-से नक्शे बता दिये हैं; श्रौर जो कुछ तुमने मुफ्ते बताया वह भी मैं हरगिज़ न भूलूँगा—मैं भटकूँगा नहीं! इन्तेज़ार करो मैं खशखबरी लेकर ही लौटूँगा!"

श्रव शेंज्या में शत्रु के दुर्ग में जलती हुई रोशनियाँ उन्हें दिखाई देने लगी थीं। जापानियों श्रीर कठपुतिलयों का शोर-गुल पानी में भी सुनाई दे रहा था; उन दोनों ने श्रपनी बातें बंद कर दीं।

मे ने चुपचाप छोटी नाव को सरकरहों के एक भुरसुट में से निकाल कर बाँघ के किनारे की खोर जो गाँव से कुछ ही छन्तर पर था धकेल दिया। दा-श्वी ख्राहिस्ता से किनारे पर कूदा, ख्रपना लम्बा सिर घुमा कर मुस्कराया ख्रीर सरगोशी के ख्रंदाज़ में बोला, "छब लौट जाख्रो।" और फिर छंधकार ने उसे निगल लिया।

जब तक उसकी पद-चाप सुनाई दी मे वहीं बैठी रही। धीरे-धीरे उसने नाव लौटाई श्रौर खेहती हुई घर की श्रोर चली।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

गिलयों की दीवारों से चिपकता हुआ दा-श्वी गाँव में दाखिल हो गया। दवे पाँव वह चाचा ली के छोटे-से कम्पाउएड में घुसा और मत्यट उसने दीवार फाँद ली। उसने बहुत ही धीरे से खिड़की में से पुकारा पर कोई जवाब न मिला। पास ही से एक सूखा राड़ा उठाकर उसने ऋँ वेरे में जहाँ तक उसका

हाथ गया चलाया ग्रन्दर कोई खाँला पर किसी ने उत्तर न दिया।

"मैं हूँ चाचा ली," दा-श्वी फुसफुसाया । "दरवाजा खोलो i"

ज्यों ही चाचा जी ने जानी-पहचानी ग्रावाज सुनी उन्होंने किवाड़ खोल कर दा-श्वी को ग्रंदर ले लिया | खिड़की एक कंम्बल से हँककर उन्होंने लैंअ जला दिया |

"ऋरे बाप रे । तुम यहाँ क्या कर रहे हो ?" बूढ़े ने पूछा ।

"मैं ग्राप ही से मिलने ग्राया हूँ चाचा जी। कहिए वह जो किला हम लोगों ने खोदा था दह गया या बाकी है ?"

"बाकी है। आस्रो खुद ही देखलो," बूढ़े ने लैम्प उठाकर उत्तर दिया। दा रवी ने कुछ दीली ई टें कॉंग के सामने से हटाई और स्राख में से भॉककर देखा। वह स्रामी बरकरार था—उस सुरंग में से पड़ौसी के कॉंग को रास्ता जाता था।

त्रव जब उसे पूरा विश्वाल हो गया तो दा-श्वी ने बूढ़े से काफ़ी तफसीली बातें की ख्रीर पूछा कि जब से वह गया था शेंज्या में क्या-क्या हुआ। चाचा ली ने भी पूरे ब्योरे के साथ दियेह की मृत्यु से लेकर श्वाँग के वैभव-शाली ख्रंत तक की सारी घटनाएँ बयान की। गाँव की वर्तमान स्थित पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि दुशमन गाँव के किसानों के घरों की निरंन्तर तलाशी लेते रहते हैं।

"इन हरामी पिल्लों ने तो यहाँ मेरा नाक में दम कर दिया है।" बूढ़े ने थूककर कहा। "मैं तुम लोगों का हरवक ख्याल करता रहता हूँ। तुम्हें तलाश करते-करते मेरी आँखें पथरा गई हैं।" उसने स्नेहपूर्वक कहा। "लेकिन आज तुम आखिर आ ही गये, दाश्वी। जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो। यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही है।"

चाचा ली का पुत्र श्रौर बहू श्रन्दर श्राई श्रौर उन्होंने दा-श्वी की तपाक से श्रीभवादन किया। वे प्रभात तक बातें करते रहे श्रौर तब दा-श्वी एक कम्बल श्रौर तिक्या लेकर सुरंग में गया। वहाँ उसने नाश्ता किया श्रौर सो गया।

दा-श्वी उस दिन शाम तक सोता रहा किर वहाँ से निकल कर अपर

श्रा गया।

"मैं शेन से मिलने जा रहा हूँ," उसने चाचा ली से गुप्त रूप से कहा।
"क्या तुम उसी की तलाश में आये हो ?" चूढ़े ने आश्चर्य से पूछा।
"वह अब बड़ा अफसर हो गया है—पहले से कहीं बदतर हो गया है।"

"उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे निपटना जानता हूँ। खैर फिर भी अगर कोई गड़बड हो गई तो मैं तुम्हें उनके हवाले करने के पहले अपनी जान न्योछावर कर दूँगा।"

बूढ़े ने ग्रपने नीली नसों वाले हाथ से दा-श्वी का हाथ जोर से दवाया। "ऐसी वातें न करो वेदे।" वह बोला, "तुम लोग हम लोगों की खातिर ही ग्रपनी जान जोखों में डालते हो। मुक्त जैसे गरीब बुड्दे को क्या डर है। "तुम उसे कहाँ तलाश करोगे।"

"मैं उसके घर जा रहा हूँ।"

"ठहरो, जरा मैं इधर-उधर देख लूँ, फिर चले जाना।"

एक खाली बोतल लिये चाचा ली बाहर गया जैसे मीटा तेल लेने जा रहा हो। कोई बीस मिनट बाद वह लौटकर स्राया।

"शेन घर पर ही है। अभी तुम्हारा मौका है।" उसने सूचना दी और फिर कहा, "ऐसा क्यों नहीं करते ? मैं पहले चला जाता हूँ। तुम मुफसे कुछ फासले पर आओ और तुम्हारे पीछे मेरा बेटा आयेगा। अगर किसी तरफ से भी कोई खतरा हुआ तो हम खँखार देंगे। बस उस खँखार के सुनते ही तुम उड़नछू हो जाना। ठीक है ना ?"

"यह बड़ी बढ़िया बात है !" दा-श्वी ने प्रसन्न होकर कहा। "चिलिये, ऐसा ही करें! अगर मुक्त पर मुसीबत आ पड़े तो तुम बड़े चिनार में खबर कर देना ""

''तुन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिएँ !'' खूढ़े व्यक्ति ने समभाया। "भगवान तुम्हारी रक्ता करेंगे ! तुम्हारा कोई कुछ न बिगाड़ेगा !''

> "अच्छा, अच्छा !" दा-श्वी ने हॅंसकर कहा । "आस्रो चलें !" तीनों आदमी सकरी गलियों में एक टेट्रे-मेट्टे रास्ते से होकर शेन

के घर पहुँचे। राह्ने में कोई दुर्घटना न घटी। कम्पाउर के बड़े-बड़े काले फाटक खुले हुए थे। ग्रपनी पिस्तील निकालकर दा-श्वी ने इधर-उधर नजर दौड़ाई। उसने पिस्तील का घोड़ा तैयार कर लिया ग्रीर श्रन्दर पहुँच गया।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

पहला त्राँगन ग्रें धियारा ग्रीर खाली था। वहाँ से दूर ग्रंदरूनी श्राँगन में खुलने वाला चन्द्र-द्वार था जिसमें से दा-रवी ग्रंदर प्रविष्ट हुग्रा। स्वयर की पूर्वी व पश्चिमी दिशा में बनी इमारतों की खिड़कियों से प्रकाश ग्रा रहा था। उत्तर में स्थित ग्रें धियारी इमारत के दरवाजे पर खड़े होकर दा-श्वी ने कान लगाकर सुना। वातावरण निस्तब्ध था। वह भी दबे पाँव ग्रन्दर चला गया।

हालाँ कि पिछला कमरा श्रन्धकारमय था, दूर दाहिनी छोर एक परदे वाले दरवाजे में से रोशनी भाँक रही थी। ग्रन्थी ने मन-ही-मन गालियाँ दीं। उनकी मा का —! शेन ने किसी कठपुतली नेता को श्रकीम के दौरे के लिए बुलाया होगा। पर ये वातें क्यों नहीं कर रहे हैं ? श्रगर वह अपने शरीर-रखकों के साथ श्राया तो मैं पहले उसे श्रपनी गोली का निशाना बनाऊँगा, फिर काँग पर बैठे पियक्कड़ों की सबर लूँगा।

दा-रुवी ने अपनी पिस्तौल से परदा हटाया और कमरे में प्रविष्ट हो गया।

शेन एक छोटी-सी मेज के पीछे भुका हुआ बैठा था जहाँ एक अफीम का दिया जल रहा था। सामने उसकी रखेल बैठी उसका पाइप भर रही थी। दा-श्वी के प्रवेश की आवाज सुनते ही दोनों ने चौंककर देखा। शेन का चेहरा फक हो गया और एक कुहनी केवल सिर पर रख वह लेट गया।

"कमाएडर !" उसने धूजते हुए कहा । "त्राप यहाँ क्या कर रहे हैं ?" दा-श्वी ने उसे न उठने का संकेत किया । "पाइप पी लो फिर बातें होंगी !" "नहीं, नहीं मैं तो पी चुंका हूँ।" रोग ने उसे विश्वास दिलाया ग्रीर ताबइतोड़ काँग से उठ बैठा। "पधारिए, बैठ जाइए! चुमा कीजियेगा। मैं जानता हूँ कि मुक्ते इस व्यर्थ के व्यसन में न पड़ना चाहिए पर क्या किया जाय।" शेन को निहत्था देखकर दा-श्वी ने श्रपनी पिस्तौल का घोड़ा दया दिया श्रीर उसे बन्द कर लिया।

कमरा बड़ी सुन्दरता से सजाया गया था। काली पालिश की हुई लकड़ी के फर्नींचर का प्रतिविम्न कई छाईनों में पड़ रहा था छौर दा-श्वी के फटे-पुराने कपड़े उस लिलत वातावरण में छपवाद सिद्ध हो रहे थे। उसने एक कुर्सी खींची छौर उस पर बैठ गया। छपनी पिस्तील उसने पास की मेज पर रख दी।

शेन की रखेल का भय व उत्तेजना से पाजामा गीला हो गया था। वह लरज़ते कदमों से अपने स्वामी की आज्ञा-पालन के लिए—चाय लाने के लिए— जाने लगी कि दा-श्वी ने उसे रोका।

"ग्रन्दर न जाग्रो ! मुक्ते पीने को कुछ नहीं चाहिए !"

उसी ऐंठे हुए जिस्म के साथ वह फिर बैठ गई। 'दा-श्वी ने शेन को भी बैठने का हुक्म दिया श्रीर उससे प्रश्न करने लगा।

"पूर्वी श्रोर पश्चिमी इमारतों में कौन रहता है ?"

"मेरी बहू तो पूर्वी विंग में रहती है। पश्चिमी विंग में मेरी मा श्रौर पत्नी हैं। उनके श्रलावा कोई नहीं है।"

"चलो उन सब को यहाँ ले आात्रो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।"

वे आँगन में गये। प्रधान फाटक बन्द करने के बाद उन्होंने शेन-परिवार के सदस्यों को घेरा और उन्हें उत्तरी इमारत में ले आये। स्त्रियाँ भय से काँग रही थीं।

"ग्रापने खाना तो खा लिया है ?'' उन्होंने दा-श्वी से प्रश्न किया।

"जी, मैं खा चुका हूँ श्रीर मुक्ते इस समय प्यास भी नहीं लग रही है।" उसने उत्तर दिया। "मैं तो श्राप लोगों से दो बातें करने श्राया हूँ। बा लू योंही श्रकारण लोगों को नहीं मार डालते। डिरिये नहीं!"

उसके ग्राग्रह पर स्त्रियाँ बैठ गईं! दा-श्वी ने, मानो कोई कचा पढ़ा रहा हो, उनको राष्ट्रीय तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित एवं संयुक्त मोर्चे पर भाषण दिया। वह उनकी समक्त में ग्राया हो या न ग्राया हो लेकिन समयोचित ग्रायकाश के बाद उन्होंने सम्मत्यर्थ ग्रापने सिर हिलाये। जब भाषण समात हो। गया तो दा-श्वी ग्रापने मेज़जान से सम्बोधित हुन्ना।

"मैं ठीक कह रहा हूँ ना, शेन बाबा ?"

"तुम्हारा एक-एक शब्द बिल्कुल सही है !" शेन ने उत्सुकता से कहा ।
"बहुत श्रब्छे ! हम सब चीनी हैं श्रीर हमें एक होकर जापानियों से
लड़ना है । तुम कठपुतली-शासन में श्रफसर हो । मैं जानना चाहता हूँ कि दुर्ग
में क्या स्थिति है । क्या मुफे बताने का तुम में साहस है ?"

शेन की आँखें बिल्ली जैसी थीं; वह जानता था कि समय बदल रहा है। "हम सब चीनी हैं और मुफे बोलने में काहे का डर हो सकता है?" उसने सस्ती से जवाब दिया। "कठपुतांलयों का खाना खाने के लिए तो अच्छा है" लेकिन उसे हज़म करना मुश्किल है। भला एक चीनी जापानियों की तरह कैसे महसूस कर सकता है।

उसने किले के ब्रादिमियों की संख्या, शस्त्रों की संख्या, ब्राफसरों के नाम गुप्तचरों द्वारा प्रयोग की गई पद्धतियाँ—सब कुछ ही तो बता दिया।

"ग्रौर भी कोई चीज है १" उसने पूछा ।

"वस यही सब कुछ है," दा-श्वी ने सिर हिलाया। "मैं तुम्हें साफ-साफ बता दूँगा—यह जो काम तुम कर रहे हो नितान्त भयानक है। बा लु ने समभा था कि तुम यह भूल गये हो कि तुम चीनी हो श्रीर मेरे पहले किसी को भेजने की उन्होंने योजना बनाई थी!……"

"कमाएडर," शेन ने फौरन उसे टोका, "मैं दिल से हमेशा चीनी रहा हूँ !"

"यह तो बड़ी अञ्छी बात है ! बा लू की नीति उदार है । जब तक तुम अपनी गलतियों का प्राथश्चित करने को तैयार हो विजय के बाद तुम्हें समाज में रहने का अधिकार होगा । जिला-कठपुतली आम्य प्रशासन के अपसर होने के नाते श्रनेक गाँवों में हजारों किसानों पर तुम्हारा नियन्त्रण है। तुम्हें जापानियों से सहयोग करने का तो केवल ढोंग रचना चाहिए लेकिन जनता के लिए जो कुछ भी सम्भव हो करना चाहिए।"

्र "हाँ, हाँ !" शेन ने कहा I "जो कुछ भी मेरे बस में है उसे करने से तो . सुभे इन्कार है नहीं ।"

दा-श्वी ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी तरकीव है कि कैद हुए पटेलों को छुड़वा लिया जाय। शेन ने उलभन में पड़कर अपना सिर खुजाया।

"जापानियों ने उसकी त्राज्ञा जारी की थी," उसने सोचते हुए कहा। "मैं इसे उलट सकता हूँ " प्रत्य भी नयों कि तुम ऐसा चाहते हो। वैसे यह है बड़ा मुश्किल का काम लेकिन मैं ज़रूर कोई उपाय सोच निकालूँ गा कि वे रिहा हो जायँ।"

"तो इसे भटपट कर डालो।"

"कल सुबह पहला काम यही करूँगा।"

कुछ देर श्रीर बातें करने के बाद दा-श्वी ने कहा, "बहुत रात हो गई चलो, श्रव सो जायें।"

"तुम कहाँ ठहरे हुए हो १" शेन ने पूछा।

"त्राज रात तो मैं यहीं सोऊँगा। हम दोनों साथ-साथ सोयेंगे।"

शेन ने च्रिण भर सोचा। "मुक्ते शक है कहीं रात को कोई किले में से न ग्रा जाय। ग्राग्रो उस ग्रन्दर की कोठरी में सो जाते हैं।"

"श्रन्छा, टीक है," दा-रवी ने जवाब दिया। "मैं चाहता हूँ तुम्हारा परिवार यहाँ बाहर सोये। कोई यहाँ से जाये नहीं। यदि तुश्मनों में से कोई श्राये तो उन्हें कह देना चाहिए कि तम धर पर नहीं हो।"

उस रात स्त्रियाँ बाहर के कमरे में पड़े बड़े काँग पर सोईं। जिस काँग पर शेन श्रौर दा-श्वी श्रन्दर की कोठरी में सोये उस पर एक लाल कम्बल बिछा हुन्ना था। भालरदार तिकये श्रौर एक चिकनी-सी साटन की चादर लगी हुई थी। लेकिन दा-श्वी वहाँ सो न सका। वह रात भर योजनाएँ बनाता श्रौर श्रनुमान लगाता रहा। दूसरे उसे शक यह था कि कहीं शेन रात को खिसककर दुश्मन को बुलाकर उसे पकड़वा न दे । उसने अपनी बन्दूक तिकये के नीचे खिसकाई श्रीर सोने का अभिनय किया । असल में वह जरा-जरा सी आहट भी ध्यान से सुन रहा था ।

शेन को भी नींद न ग्राई । उसके मस्तिष्क में भविष्य की कार्यवाही क्ली श्रन्छाइयाँ और बुराइयाँ वड़ी ग्रीर छोटी तराजुओं में तुल रही थीं। जब सुर्गे ने धाँग दी तो उसकी ग्राँख लग गई थी पर दा-श्वी तब भी जाग रहा था।

## $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

ज्योंही भगवान भुवन भास्कर ने श्रापनी रिश्मयाँ बरसाई वा-श्वी उठ बैठा श्रीर उसने शेन को भी चौंका दिया। शेन भट काँग छोड़ बाहर की श्रीर चला।

> "कहाँ चले १" दा-श्वी ने पूछा । "शौच के लिए ।"

"मुक्ते भी वहाँ जाना है," दा-श्वी बोला । वह शेन के साथ-साथ गया। कुछ ही देर में सारा परिवार जाग गया और नाश्ता तैयार करने में व्यस्त हो गया। शेन ग्रपने मेहमान के हाथ-मुँह धोने के लिए पानी लाया।

"तुम पहले भो लो श्रीर जाश्रो," दाश्वी ने कहा।

शेन ने उसकी आज्ञा का पालन किया—एक लम्बा चोगा और बढ़िया-न सा हैट लगाया। जब वह जोंने लगा तो दा-श्वी ने उसे रोककर समभाया।

"सफल होकर लौटना। मैं यहाँ तुम्हारे सन्देश की प्रतीचा करूँगा। तुम्हारा समस्त परिवार ही मेरे जीवन की सुरचा का मात्र साधन होगा। अगर दुश्मन मुक्ते पकड़ने के लिए यहाँ आयेगा तो हो सकता है मैं मारा जाऊँ लेकिन तुम्हारे परिवार का एक आदमी भी यहाँ से जा नहीं सकेगा।"

"त्राखिरकार मैं हूँ तो चीनी ही," शेन ने जवाब दिया। "तुम देख -लेना।" यह कहते हुए वह दरवाजे के बाहर हो गया।

"तुम अन्दर के किसी कमरे में क्यों नहीं छिप्नु जाते ?" शेन की मा ने

दा-श्वी को सुभाव दिया।

उसने सोचा यह चीज तो मैं करने से रहा। "मैं तुम्हारे लिए ब्रॉगन में भाड़ू दे दूँगा," उसने जवाब दिया।

उसने अन्दर एक वड़ा कमरा देखा और भारी-भरकम कदमों से उसके अन्दर चला गया और भाड़ देने लगा। जब उसने भाड़ना खत्म किया तो वह सामने के आँगन में चला गया और बैल व घोड़े को घास खिलाने लगा।

जब दा-श्वी ने स्नेहपूर्वक उस लम्बे-चौड़े पीले बैल को घास चबाते देखा तो ऐसे ही पशु को प्राप्त करने की प्रजल इच्छा उसके हृदय में जाएत हुई । उसने उनकी पीठ थपथपाई और सोचा कि हल के लिए ऐसा बैल यदि हो तो कितना अच्छा हो !

सामने वाले आँगन को देखकर दा-श्वी ने सोचा बड़ी अच्छी यह जगह है। मैं फाटक बन्द कर दूँगा और फिर कोई भी बाहर न जा सकेगा। यदि शेन सुफे गिरफ्तार करवाने के लिए सिपाही लेकर आयेगा तो वह तो यही सम्भेगा कि मैं अब तक पीछे वाले आँगन में हूँ और उन्हें सीधा वहीं ले जायगा। उससे मफे भागने या अपने को बचाने का मौका मिल जायगा।

उसने फाटक पर कास सींखचा लगा दिया, फिर दिल्ल्णी कमरे में बैठ गया। वहाँ से बैठकर वह बख्बी देख सकता था कि कीन जा रहा है। कुछ, मिनट के बाद एक बृढ़ी नौकरानी एक ट्रे में छएडे छौर गेहूँ के छाटे के बने हुए कई पकवान लेकर छन्दर छाई।

हुए कई पकवान लेकर ऋन्दर छाई।
"वापस ले जाओ इन्हें," दा-श्वी श्रीका दी। "वना अपने यहाँ काम
करने वालों को हमेशा ऐसा ही खाना खिलाती हो ?"

"ग्रव तो ये बन ही गई;" बूढ़ी ग्रौरत ने दुखी-भाव से कहा। "क्या ग्रापके लिए कुछ ग्रौर पका कर लाऊँ ?"

बजाय इसके कि वह उस बूढ़ी मामा को कष्ट देता उसने जो कुछ भी लाया गया था वही खा लिया। लेकिन जब दोपहर को वह फिर रकाबी में ऐसा खाना लेकर आई जिसे यदि श्रीसत दर्जे का किसान साल भर में एक बार भी खा ले तो अपने को सीभाग्यशाली समभें, तो वह बिगड़ गया। "हम बा लू दिन में दो वक्त भोजन करने के आदी हैं," वह बोला।
"अभी तो सुभे बिल्कल भूख ही नहीं है।"

कोई तीन बजे शेन ने फाटक पर दस्तक दी। एक नौकर ने उसे दरवाजा खोल दिया और वह अन्दर आ गया। वह अकेला ही था, साथ में दो बड़ी-बड़ी कार्प मळुलियाँ थीं और वह आते ही पीछे के आँगन में चला गया। ज्योंही वह आँखों से ओम्सल हुआ दा-श्वी जो अब तक खिड़की में बैठा देख रहा था भट लेट गया और सोने का अभिनय करने लगा। कुछ ही मिनट में उसके मेजबान ने आकर उसे भँभोड़ा।

"तुम बड़े शूरवीर हो, ऐसे नाजुक वक्त भी सो रहे हो," शेन ने प्रशंसा करते हुए कहा।

दा-श्वी उठ बैठा श्रीर हँसने लगा । मुक्ते तुम पर विश्वास है फिर मैं जानता हूँ कि यह स्थान सुरिच्चित है।"

"तुम यार वास्तव में सच्चे मित्र हो," शेन ने पुलकित हो कहा । "त्राश्रो श्रन्दर चलकर कुछ बातें करें !"

"किले से तो तुम्हारे लिए कोई आदमी नहीं आने वाला १"

"कोई मौका नहीं है उनके यहाँ ग्राने का ! वे तो तारा खेलने में व्यस्त हैं !"

जब वे दोनों श्राराम से मेहमानों के कमरे में बैठ गये तो शेन ने श्रपनी रिपोर्ट दी। "मैंने काम बस यों चुटिकयों में कर लिया।" उसने श्रपनी मूँ छों पर ताव देते हुए श्रात्म-संतुष्टि के स्वर में कहा। जापानी कमाएडर से मैंने कहाः 'महाराज! सात दिन हो चुके हैं। श्रगर हम सारे पटेलों को प्राण्दएड दे देंगे तो जन-साधारण में हमारी सख्त बदनामी होगी। इससे तो कहीं बेहतर यह होगा कि पटेलों को छोड़ दिया जाय श्रीर उन्हें हमारे लिए श्रनाज इकट्टा करने का मौका दिया जाय। पहला फायदा तो इससे यह होगा कि हरेक कोई कहेगा कि शाही सेना बड़ी उदार है श्रीर दूसरे यह कि देहातों में हमारे ऐसे जिम्मेदार श्रादमी पहुँच जायेंगे जिनके द्वारा हम काम करवा सकेंगे!' मुक्ते उससे बहुत ज्यादा देर बातें भी नहीं करनी पड़ीं श्रीर वह मेरी बात से पूरी तरह सहमत हो

गया । उसने पटेलों को कल रिहा करने का वादा किया है ! हाँ तो, कसान साहब, क्या ख्याल है तुम्हारा मेरी इस तरकीब के बारे में ?"

वा-श्वी ने बड़ी गर्मजोशी से उसकी बड़ाई की ग्रौर रोन की वाळुं खिला गई । फिर यकायक एक विचार ने उसे ग्रा घेरा।

"इस संकट से तो इम निकल आये अब यह बताओं कि अगर उन्होंने फिर अनाज माँगा तो इम क्या करेंगे ?"

"एक बार में एक ही काम करना चाहिए," दा-श्वी ने मुस्कराकर कहा। "पहले तो हम उन्हें जुल देंगे श्रीर टालमटोल करेंगे श्रीर श्रगर उससे काम न चला तो कोई श्रीर उपाय सोचेंगे।"

शेन ने च्रण भर सोचा। "बहुत श्रच्छा," उसने श्रपनी हँसी रोकते हुए कहा। "तो योंही काम करना चाहिए!"

"ईमानदारी से काम करना । लोगों की हालत तो तुम जानते ही हो।" उस दिन शाम शेन ने बड़ा स्वादिष्ट और महँगा भोजन कराया। जब वे पैकवान उसके सामने परोसे गये तो दा-श्वी की भृकुटी चढ़ गई।

"त्रारे बापरे ! यह—यह तो बड़ी बुरी बात है ! यह सारा खाना जनता के खून-पसीने से ही तो त्राता है !"

शेन हक्का-जिक्का रह गया। "खैर यह खाना तो खा ही लो," उसने श्राग्रह किया। "तुन्हें तो ऐसा खाना छुटे-छुमासे ही मिलता होगा। यही समभ्क लो कि यह मेरी बा लू के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है।"

कुछ संकोच के बाद दा-श्वी राज़ी हो गया । खाते समय उसने शेन को शित्रु से मुकाबला करने के सिद्धान्त समभाये श्रीर भविष्य में शेन से रब्त-जब्त कायम रखने का प्रबन्ध भी कर लिया ।

खाना खाने के बाद दा-श्वी मेज पर से उठ गया। "ग्रब सुक्ते वापस "जाना है। कुछ रास्ते मेरे साथ चलो।"

"ऋच्छा," शेन बोला। "अगर कोई मिले तो कुछ कहना मत। सुभे बोलने देना बस।"

लेकिन वे चलते-चलते गाँव की सीमा तक पहुँच गये श्रीर कोई घटना

न घटी। रोन ने दा-श्वी को वहीं छोड़ दिया और घर लौट ग्राया। चाँदनी में दा-श्वी बाँध के सहारे चलता-चलता किसी वेद वृद्ध तक गया श्रीर वहाँ जाकर उसने जोर की सीटी बजाई। एक छोटी-सी नौका जिसे एक श्रटारह वर्षीय लड़का खेह रहा था किनारे के सरसराते सरक्ष्यडों में से चमकती हुई दिखाई दी। \*

"कामयाव होकर श्राये भैया ?" लड़के ने मुस्तराते हुए पूछा ।
"हाँ, कामयाव होकर !" दा-श्वी ने नौका में कूदते हुए जवाब दिया ।
लड़के ने नौका को तुरन्त किनारे से भगाया श्रीर क्याँग भील के शान्त
बद्ध पर उसे चलाता हुग्रा ले चला ! किनारे से कोई दर्शक नाव के चिन्ह श्रीर
उसमें बैठे हुए श्रादिमियों को शनैः शनैः एक काले धब्बे में जो रात के कुहरे में
छिपता जा रहा था विलीन होते देख सकता था ।

### : 88:

## विवाहोत्सव-हेमन्त, १६४३

पासित देहातों को भेजा गया था अपना कार्य पूरा करके लौट श्रासित देहातों को भेजा गया था अपना कार्य पूरा करके लौट श्राये थे। करीय-करीय हरेक काडर ने यही रिपोर्ट दी कि वह कठपुतती नेताओं को बालू से सहयोग करने के लिए वचन-बद्ध कर आया है।

श्रगले दिन रोन के वचनानुसार बन्दी पटेलों को घर लौटने की श्रासा दे दी गई। शाम को एक बैठक हुई जिसमें इस प्रश्न पर बहस की गई कि पार्टी के ख्रादेशों—उन चीनी अपसरों से जो बज़ाहिर जापानियों का साथ दे रहे हैं किस तरह काम लिया जाय और जनता का संगठन-कार्य और बढ़ाया जाय—का पालन किया जाय। सब काडरों को नये काम दिये गये। दा-श्वी को शंज्या जाने का ख्रादेश दिया गया जहाँ जाकर उसे गुप्तरूप से उन जन-संगठनों को पुने-जीवित करना था, जो जापानियों के ख्रान्तिस श्रीभयान में छिन्न-भिन्न हो गये थे।

दा-श्वी को अपनी भूमिगत सर्गिर्मयाँ शुरू किये हुए अभी एक सप्ताह ही बीता था कि गूपी और उसके गुप्तचरों ने अपने ख्नी हाथ फैला लिये। शेंज्या के लोगों के लिए नकटा गूपी जंगली कुत्ता बना हुआ था जो जहाँ जाता भ्या अपनी दुर्गुंन्थ छोड़ जाता था। इस बार उसके आदेशानुसार उसके गुप्तचरों ने आधी रात को त्युर की मा के घर में आग लगा दी। अन्त में जब किसानों ने बुढ़िया को खींचकर निकाला तो उसका सारा शरीर बुरी तरह भुलस गया था और ऐसा ऐंड गया था कि पहचानना मुश्कल था।

दा-श्वी ने फौरन इस श्रपराध की रिपोर्ट कल्लू तसे को भेज दी जो बड़े चिनार में था। कल्लू के कोध का पारावार न रहा।

"हमारी नीति तो उदार है," उसने तन कर कहा, "लेकिन गूपी जैसे सुद्रार के साथ हमें कोई रिष्ठायत न बरतनी चाहिए!"

छापेमार गूपी को समाप्त करने पर सहमत हो गये। खुर अपनी छाती पीट रहा था, और क्रोध व संताप से पैर जमीन पर देकर मार रहा था। उसने माँग की कि अपनी मा का बदला लेने के लिए उसे जाने की आजा दी जाय। कल्लू ने इस सुभाव पर दूसरों से सलाह-मशवरा किया और यह तय पाया कि वह काम खुर और दा-श्वी को संगुक्त रूप से सौंपा जाय। उन्हें गूपी को पकड़ने के उपाय सोचने थे और फिर उसे मार देना था ताकि अन्य गहारों को जिन्हें अपने कुत्यों का पश्चाताप नहीं है सबक मिले।

वे शीव्र ही वहाँ से चल पड़े श्रीर उसी रात शेंज्या में पहुँच गये।
पूछ-ताछ से पता चला कि गूपी श्रीर लियेव एक कोरियाई वारांगनारह में वैठे
श्रपनी वासना-तृप्ति कर रहे हैं। दोनों छापेमार लम्बे डग भरते हुए उस
नाजायज कम्पाउराड में पहुँचे। उन्होंने दीवार फाँदी श्रीर उत्तरी इमारत में कूद
पड़े जहाँ गूपी श्रीर लियेव एक काँग पर बैठे ऐंठ रहे थे। वेश्या-यह का कोरियाई
मालिक उनके लिए पाइप भर ही रहा था। शरीर-रच्चक कोने में पड़ा खुर्राटे
ले रहा था। खुर कूदकर श्रन्दर पहुँचा श्रीर उसने गूपी को काँग पर से
घसीटा। दूसरों को दा-श्वी ने श्रपनी पिस्तौल से दबा लिया।

"किसी ने भी अगर शोर किया तो गोली मार दूँगा !" उसने धमकाते

हुए कहा । श्रीर कठपुतली सैनिकों से उनकी बन्दूकें ले लीं।

त्वर ने उन्हें और कोरियाई को बाँध लिया और उनके मुँह में रूई हुँस दी।

"मैं देखता हूँ तुम ग्रभी तक गहारी किये जा रहे हो !" उसने लियेवक्षो , बॉब्रते. हुए गुर्राकर कहा ।

भयभीत श्रीर फटी श्रॉखों से नकटा गूपी छापेमारों की हर हरकत को समभता गया। खुर श्रीर दा-श्वी ने फ़्सफ़ुसाकर फ़ौरन यह तय किया कि गूपी की मौत लियेव को भी दिखाई जाय ताकि उसे इससे सबक मिले।

"इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है," दा-श्वी ने शरीर-रक्तक श्रौर कोरियाई से कहा। "तुम यहाँ चपचाप ठहरे रहो।"

कैदियों को अपनी पिस्तौल से आगे धकेलते हुए छापेमार कम्पाउएड से निकले और खामोशी से गाँव की सरहद पर पहुँचे। ग्रहार अपने ही रूमालों से बाँधे गये थे जो चिकने और फिसलवाँ थे। दा-श्वी और खुर एक-एक कैस्टि के रूमालों का एक सिरा अपने हाथों से पकड़े हुए थे।

गूपी जानता था कि उसके कुकमों का दएड दया नहीं हो सकती। ज्योंही उसने देखा कि खुर का हाथ कुछ ढीला है उसने जोर से मत्का देकर श्रपने को छुड़ाया श्रौर बेतहाशा जोर से भागा। खुर भी उल्टे पाँव उसके पीछे, पड़ गया।

"गोली क्यों नहीं मार देते १" दा-श्वी चिल्लाया।

खुर ने भटपट गोली मारी पर निशाना चूक गया। लियेव ने देखा कि उसका भी मौका है, उसने भी भटका दिया श्रौर दाहिनी श्रोर खेतों में भागा। दा-श्वी उसके पीछे लग गया श्रौर उसने दौड़ते ही गोली चलाई। हालाँ कि वह उसे घायल ही करना चाहता था पर पहली गोली ही लियेव की खोपड़ी के पार थी। जब दा-श्वी लाश तक पहुँचा तो लियेव के माथे से खून की नदी बह रही थी।

खुर भागता गया पर गूपी जरा-सी देर में ही अन्धकार में विलीन हो गया। उस कड़ निराशा और विफलता में सिर ठोकता हुआ वह दा-श्वी के पास लौटा।

"भुक्ते तो मर जाना चाहिए," उसने क्रोध में कहा। "मैंने उसे ग्रपनी ग्राँखों के सामने हाथ से निकाल दिया।" वह भीमकाय नवयुवक ऊँकड्रूँ बैठकर रोने लगा।

"हमने यह तो वास्तव में बड़ी गड़बड़ कर दी !" दा-श्वी ने पछताकर कहा। लियेव भी छूटकर भागा श्रीर जल्दी में मैने उसे मार डाला ! श्रपनी भी क्या फूटी तक़दीर है। जिसे नहीं मारना था उसे मार दिया श्रीर जिसे मारने जा रहे थे वह हमें तड़ी दे गया।"

ठीक उसी च्रा किले के कठपुतली सैनिकों ने उसी दिशा में जहाँ से गोलयाँ चलने की आवाज आ रही थी मशीनगन चला दी। गोलियाँ छापेमारों के बिल्कुल पास ही से निकलीं। वे ताबड़तोड़ उस दिशा से हट गये।

जब वे बड़े चिनार में पहुँचे तो दोनों की बड़ी सख्त नुक्ताचीनी हुई।
गूपी को शेंज्या में रहने का साहस न हुआ। उसके रोम-रोम में भय समा गया
आत, परकोटे वाले गाँव में अपने बाप के घर की ख्रोर भागा ख्रीर वहाँ पहुँच कर
कई दिन तक वह बिस्तर से न उठा।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

कुछ सप्ताह बाद बा लू की रोज-ब-रोज बढ़ती हुई शिक्त से घबराकर जापानी सैनिक शेंज्या से किसी दूसरे करबे को प्रस्थान कर गये। उन्होंने किले वालों की सहायता के लिए कठपुतली दस्ते वहीं छोड़ दिये। किले की फीज का कमाएडर गो स्थिति के इस परिवर्तन से बड़ा बुरी तरह मयभीत हो गया था। बीमारी का बहाना करके वह भी 'स्वास्थ्य-प्राप्ति' के लिए करबे को भाग गया।

कल्लू ने किसे के ग्रहारों को चेतावनी देते हुए एक संदेश भेजा कि वे किसानों को परेशान करना बन्द कर दें। छापेमारों ने शेंज्जा को जापान-विरोधी नारों से रंग दिया और किसे पर भी ऐसे आश्रय के कई पोस्टर चिपकाये जिनमें कठपुतली सैनिकों को प्रतिकार-आन्दोलन में शामिल होने का स्वागत किया था। एक दिन शाम के समय कल्लू और दा-श्वी शेन के घर बैठे हुए उससे

बातें कर रहे थे कि बाहर आँगन में कोलाहल की आवाज़ें सुनाई पड़ीं। खिड़की से भाँककर जो देखा तो तीन सशस्त्र सिपाही आते दीख पड़े। शेन भय से पीला पड़ गया और उत्ते जित हो उछल पड़ा।

"जल्दी।" उसने आयह किया। "ग्रागले कमरे में छिप जाग्री।"

"कोई घनराने की नात नहीं है," कल्लू ने शान्ति से कहा। "मैं उनसे निपट लूँगा।" उसने एक छोटी-सी पिस्तौल तो अपनी आस्तीन में छिपा ली और अपनी बड़ी पिस्तौल सामने काँग पर रख दी ताकि वे समभें वे अचानक पकड़े गये। फिर उसने दा-श्वी से कुछ कहा और उसने भी ऐसा ही किया।

कटपुतली सैनिकों ने दरवाजे का परदा हटाया श्रोर श्रन्दर श्रा गये। काँग पर बैठे हुए दो श्रादिमियों को उन्होंने घूरा। एक मोटा-ताजा काली दाढ़ी वाला नवागंतुक जिसका रंग काला था, श्राँखें चमकदार थीं, उन्हें चोटी से एड़ी तक जाँच रहा था। उसके पास ही एक बलशाली किसान बैटा हुग्रा था। जिलें के कटपुतली देहाती प्रशासन का नेता शेन एक श्रोर खड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। काँग पर पड़ी पिस्तौलें देखकर कटपुतली फौजी समके थे श्रजनबी बा लू हैं, श्रातंकित हो वे जाने के लिए उठे।

"मत जाग्रो !" बड़े किसान ने हुक्म दिया । "हमारे कमार्य्डर साहव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।"

जब उन्होंने शब्द 'कमार्ग्डर' सुना तब तो उनके दिलों की धड़कन श्रीर भी तेज हो गई। भट्रपट वे श्राटेंशन खड़े हो गये श्रीर कमर तक भुककर उन्होंने श्रभिवादन किया।

"इम कमाएडर के ऋादेश की प्रतीचा में हैं !"

"तुम लोग इतनी रात गये कहाँ घूमते फिर रहे हो ?" कल्लू ने त्यौरी चढ़ाकर पूछा।

उसके कहने का स्वर बड़ा पैना था और कठपुतिलयों के चेहरे पीले पड़ गये । उनके हाथ उनकी जाँघों पर चिपके हुए थे और उन्होंने उसी श्रद्धा भाव से उत्तर दिया, "हम तो सिर्फ घूमने और तम्बाकू पीने के लिए निकल पड़े थे— और कोई बात नहीं थी।" "बैठ जाग्रो।" कल्लू ने ग्राशा दी।

"जब कमारडर साहब बैठे हैं तो हमें खड़ा ही रहना चाहिए।"

"नहीं, ऐसी बात नहीं है ! हम सब चीनी हैं । बैठ जास्रो, हम कुछ, बातें कर लें तुमसे ।"

कठपुतली िषपाही एक साथ एक सख्त बेंच पर बैठ गये ग्रौर श्रपनी बाज, से उन्होंने बन्दूकें रख दीं। दस्ते के सरदार ने जिसका श्रप्रीमची की भाँति सफेद चेहरा था कल्लू को सिगरेट पेश की पर उसने कहा वह पीता नहीं है। जब दा-श्वी को दिया गया तो उसने भी इन्कार कर दिया।

"हम बा लू वाले सिगरेट पीने की ग्रादत नहीं डाल सकते। बड़े मँहगे पड़ते हैं," दा-श्वी ने ग्रापना पाइप ग्रौर तम्बाक् की थैलिया निकालते हुए कहा।

दो बुड़िक्यों के बाद कठपुतली सरदार ने रोन को सिगरेट दिया पर उसे भी पीने का साहस न हुआ। लिजित हो बेचारे ने पैकेट जेब में रख लिया।

कल्लू ने अपनी भँवें चढ़ा लीं। "तुम लोगों को मुक्ते कुछ आदेश देना है।" उसने सख्ती से कहा।

उसके स्वर की कठोरता से कठपुतली फौजी डरकर खड़े हो गये। काँपते हुए उन्होंने कल्लू से बड़ी दीनता से कहा।

"आप अपने आदेश हमें दीजिए, कमाएडर साहब! हम उनका पालन करेंगे।"

"पहले तो यह कि बिना काम के मैं नहीं चाहता कि तुम सङ्कों में - र्धूमते फिरो।" .

"जी हाँ, साहब !"

"दूसरे, तुम किसानों को त्रास देना बन्द करदो।"

"बहुत श्रच्छा, कमाएडर साहब !"

"तीसरे, बन्दूकें जिस तरह से तुम ले जाते हो उसके प्रति सतर्क रहो। वे तुम्हारी पीठ पर लटकनी चाहिए अौर उनकी नली नीचे की श्रोर होनी चाहिए। "बहुत बेहृतर, साहब।"

"चौथे, ग्रगर ग्राइन्दा तुम्हें किसी चीज की ज़रूरत पड़े तो पटेल के पास जाग्रो। किसानों से दूर रहो। वे मामूली-से, सीधे-सादे ईमानदार लोग हैं श्रीर तुम्हारी शेखियों से परेशान होते हैं। ठीक है ना ?"

"जी हाँ, जी हाँ कमाएडर साहब !"

दा-श्वी ने खँखार कर ग्रापना गला साफ किया और कठपुतिलयों की श्रोर घूरकर देखा। "मैं भी तुम्हारे लिए ग्रादेश लाया हूँ। तुम लोग मेहूँ का श्राटा माँगने जाना कद कर दो। ऐसे विपत्ति-काल में बेचारे किसान तुम्हें खिलाने के लिए श्राटा कहाँ से लायें १ मानते हो ना तुम १°°

"जी हाँ, जी हाँ ! स्त्राप बिल्कुल बजा फरमाते हैं !'' कठपुतिलयों ने ज़ोर-ज़ोर से सिर हिलाये ।

"ऐसे तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है," कल्लू ने मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा ! "हम सब चीनी हैं और हमवतन हैं । तुमने देखा कि हमने अपने हथियार काँग पर रख दिये हैं क्योंकि हम तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समकते । लेकिन तुम्हें हमने जो आज बताया है वह करके दिखलाना है । हम यहाँ अपसर जाँच-पड़ताल के लिए आते रहेंगे हाँ, मुलना नहीं अच्छा !"

कठपुतिलयों ने उन्हें श्राश्वासन दिया कि वे सब बातें याद रखेंगे श्रीर हरेक श्रादेश का शब्दशः पालन करेंगे।

"ग्रच्छी बात है," कल्लू ने कहा । "ग्रब तुम जा सकते हो । हम देखेंगे तुम भविष्य में कैसा काम करते हो १"

"जी हाँ, कमाएडर सहब ! आप तो जानते ही हैं हम क्यां करते हैं, अब आप यह भी देखिए हम किस प्रकार इन आदेशों का पालन करते हैं ?" कठपुतिलयों ने अपनी रायफलें उठा लीं, मुककर सलाम किया और जाने के लिए मुड़े।

शेन यही सोच रहा था कि कठपुतिलयाँ इस घटना की रिपोर्ट देते समय न जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। वह फटपट आगे गया। "चिलिये मैं आपको बाहर तक छोड़ आऊँ सरदार साहब! ये दोनों बा लू कामरेड मुफे शिचित करने आज यहाँ आये थे।" उसने अपना बचाव करते हुए कहा, "और साथ ही साथ श्राप लोगों को पढ़ाने का भी इन्हें श्रवसर प्राप्त हुश्रा। बड़ा श्रच्छा संयोग रहा, हा, हा, हा !''

"इससे हमें वड़ा लाभ पहुँचा है," दस्ते के सरदार ने कहा, "बल्क अप्रिम के दौर से कहीं अधिक मज़ा हमें इनकी बातों में आया।"

कठपुतली सैनिक ग्रादरपूर्वक बाहर चले गये । ज्योंही छापेमारों ने देखा कि वे दूर चले गये हैं तो उन्होंने ग्रब तक दबी हुई हँसी का कार्क खोल दिया श्वीर विजयोक्षाय से गरजने लगे।

' "यह भी खूब रहा ।" कल्लू ने हँसते हुए कहा । "जैसे हम शिच्छक ग्रोर वे विद्यार्थी हो ।"

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

छापेमारों श्रौर कठपुतिलयों की जब श्रौर कई मुठमेड़ें हुई तो कठ-पुतिलियों का व्यवहार व श्राचरण श्रसाधारण रूप से सुधर गया। लेकिन रोंज्या की दुर्ग-रत्त्वक सेना का नया कमारखर जिसको चिढ़ाने का नाम बड़ा कौवा था श्रव तक जंगली जंतु की भाँति व्यवहार कर रहा था। वह दूकानों से चीज़ें खरीदता श्रौर उन्हें कुछ न देता था बिल्क बा लू के विरुद्ध घृणापूर्ण स्वर में कुछ बड़बड़ाता ही रहता था।

"जापानियों ने तो उन सबका सफाया कर दिया है।" वह उपहास करता था।

गुप्त रूप से पुर्नेसंगठित किसान सभा के कुछ प्रगतिशील सदस्य श्रीर नवजवान लीग वालों ने दा-श्वी से विचार-विनिमय किया। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़े कोवे को एक श्राध्यारी गली में पकड़ लिया।

"क्या तम श्रव तक तेंदुए की कलेजी खाते रहे हो जो ऐसे दुम्वे बने हुये हो ?" उन्होंने पूछा । तम तो कहते थे बा लू हैं ही नहीं। श्रव्छा," दा-श्वी की स्रोर संकेत करते हुए, "यह है एक बा लू तुम्हारी नजरों के सामने ! क्या स्त्रव भी लोगों को तम करोगे ?" जब दा-श्वी ने उस कठपुतली की एक-एक नीच बात जो उसने कहीं थी या की थी गिनाई तो बड़ा कौवा भय से कॉपने लगा। दा-श्वी के सामने उसने हाथ जोड़े और भुक कर कई बार सलाम किया।

"मेरी आँखें बड़ी जरूर हैं लेकिन उनकी पुतिलयाँ नहीं हैं।" बड़ा की बूग हीनता के साथ अठक-अठक कर बोला। "इन्सान की तरह बर्ताव करना तो मुक्ते आता ही नहीं। आपको तो मेरी हर बात मालूम है, मैं तो दरअसल खीर में नमक की डली के समान हूँ। आज से मैं टीक व्यवहार करूँगा।"

उन्होंने लगभग एक घरटे तक उसे लेक्चर पिलाया तब जाकर उसे किले को लीटने की इजाजत दी।

उसके बाद से तो शेंख्या के सारी कठपुतिलयाँ—बड़े कीवे से लेकर मामूली सिपाही तक बा लू के श्रादेशों पर चलने लगे। यदि स्थिति गम्भीर हो श्रीर श्रावश्यकता होती तो कल्लू दुर्ग-रच्चक फीज के कमाएडर को बुलाता श्रीर उसे विशेष श्रादेश दे देता।

एक-बार बड़े कीवे के शारीर-रक्तक ने किसी स्त्री की चोली चुरा ली। स्त्री ने चोरी की शिकायत स्त्री-संस्था को दी श्रीर संस्था ने फौरन दस-बारह सदस्यों को बुलाया श्रीर वे किले के सामने वाली इमारत की दीवार फाँदकर छुत पर पहुँच गई।

"कठतुतली देशवासियो !" उन्होंने पुकारा। "क्या श्राप लोग वे कान्न भूल गये हैं जो जा लू ने श्रापको बताये हैं ! जनता के साथ दुर्व्यवहार श्रीर श्रन्याय करने को श्रापने कैसे छूट दे दी है !"

मीनार के ऊपर से बड़े कौवे ने उन्हें उत्तर दिया। "महिलास्रों, स्राखिर स्रापके कहने का मक्खद क्या है ?"

"ग्रापके शरीर-रत्तक को श्रीमती जोव की चोली चुराने दुस्ताहस कैसे हुन्ना ? वह उसे वापस दिलवाई जानी चाहिए । हमारी स्त्री-संस्था इस प्रकार की हरकत वर्षशत नहीं करेगी!"

दूसरे दिन चुराई हुई चीज उसकी स्वामिन को लौटा दी गई।

श्रव शेंज्या काबू में श्रा चुका था इसलिए कल्लू ने दा-श्वी श्रीर में को एक बैठक के लिए बुलाया। उसने दा-श्वी से पूछा कि श्राया वह होज्वॉग गाँव की स्थिति जानने के लिए तैयार है या नहीं। साथ ही में से भी पूछा कि श्राया कह शेंज्या में दा-श्वी का काम सम्हाल लेगी या नहीं। दोनों काडरों ने प्रसन्नता से ये प्रस्तावित जिम्मेदारियाँ स्वीकार कर लीं।

दोनों काडरों को काँग पर एक दूसरे के सामने बैठा हुआ देखकर कल्लू ने सोचा कि यह जोड़ा भी अनुपम है, उनको देखते ही वह प्रफुल्लित हो गया। यह तो जाहिर था ही कि वे एक-दूसरे से असीम प्रेम करते हैं लेकिन वह जानता था कि यदि उसने उन्हें उकसाया नहीं तो वे कभी मुँह भी नहीं खोलेंगे।

"तुम दोनों भी बड़े बढ़िया साथी हो," उसने मुस्कराते हुए कहा। एक की तो शादी ही नहीं हुई श्रीर दूसरे की तलाक़ को भी मुद्दत हो गई है। मेरे ख्याल से तुम एक-दूसरे के लिए बहुत उपयुक्त हो। मैं रस्मी तौर पर यह अभाव देता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। पहले एक-दूसरे को भली भाँति समभ लो, फिर इस पर सोच-विचार कर लो। क्यों क्या कहना है तुम्हारा ?"

"श्रहा ।" दा-श्वी ने जवाब दिया, उसका दिल धड़कने लगा, "इसके साथ इतने वर्ष काम करता श्राया हूँ श्रीर तुम समभते हो मैं श्रभी तक इसे समभा ही नहीं ?"

मे शर्मा गई श्रीर उसने श्रपने दिल में सोचा—सुके भी श्रव कोई श्रीर चीज समभना वाकी नहीं है। मैं मुद्दत से उसकी एक एक भावना श्रीर विचार से परिचित हूँ।"

श्रन्त में दा-श्वी ने वह दीर्घ निस्तब्धता तोड़ी। "मुक्ते तो श्रमल में कोई श्रापित हैं ही नहीं!" वह बोल उठा पर वह था श्रममंजस में। "में कामरेड में से बहुत प्रभावित हूँ। वह बड़ीं मेहनती हैं श्रीर सब काडरों से श्रच्छा व्यवहार करती हैं। उन्होंने जिनलु ग के परिवार का प्रतिकार-श्रान्दोलन में न श्राने देने का विरोध किया था"" दा-श्वी हकला गया। "कुछ भी हो वह बहुत श्रच्छी हैं श्रीर मैं क्या कहूँ कुछ कहते नहीं बनता।"""

श्रीर मुख्करा दी। "नुक्त में तो श्रानेक दोष व न्यूनताएँ हैं, तुम तो मुक्त से हर बात में बेहतर हो।" कल्लू की श्रोर घूमकर उसने दा-श्वी के उपचार को पूरा किया। "मैं कामरेड दा-श्वी को पसन्द करती हूँ। मेरे ख्याल में वह श्रत्यन्त उत्कृष्ट हैं। चट्टान की तरह ठोस घ टढ़ हैं। जब जापानियों ने उन्हें इतक्की निर्देयता से यन्त्रणाएँ दी थीं तब भी वे जरा नहीं डिगे थे। सबसे श्रन्छा वह काम करते हैं शौर पढ़ने-लिखन में भी मुक्तसे कहीं बेहतर हैं। मुक्ते भी कोई श्रापत्ति नहीं है।"

कल्लू अपने को न रोक सका ग्रीर ज़ोर ज़ोर से देर तक हँसता रहा।
"अच्छा है, अच्छा है। पार्टी कमेटी की भी ग्राशा थी कि तुम दोनों
यही विचार रखते होंगे। जब स्थित जरा सुधर जायगी तो तुम दोनों शादी
कर सकते हो। फिक विलकुल न करो।"

दोनों के चेहरे सुर्ख थे पर श्रांदर से दोनों के दिल बल्लियों उछल रहे थे श्रीर उन्होंने श्रापनी रज्ञामंदी खुसर-पुसर में कर ली।

त्रगले दिन में चाचा ली के साथ चली श्रीर उसने शेंज्या की जनता को संगठित करने की अपनी भूमिगत कार्यवाही आरम्भ करदी। वह रात ही को काम करती थी श्रीर वह भी छिपे-छिपे। जब-जब जरूरत होती श्रीर उसके साथी उसे आशा देते वह पटेल शेन से भी मिलती थी। शेन श्राजकल जिले के प्राप्य कठपुतली शासन का नेता था श्रीर खुफिया तौर पर बा लू की सहायता कर रहा था। वह जो भी सूचना उसे देता वह एक 'संदेश बाहक' को देदेती श्रीर वह सूचना वहाँ से छापेमारों के प्रधान दफ्तर तक पहुँच जाती थी।

काम करते-करते उसे कई सप्ताह हो चुके ये कि एक रात जब वह रोन से मिलने गई तो कुछ असावधान हो गई । कम्पाउएड से आने वाली पद-चापों की ओर उसने कोई ध्यान ही न दिया । संयोगवश ईनो ने जो अब पड़ौस के गाँव रये ल्यू के दुर्ग का जापानी कमाएडर था अपने कठपुतली सहायक ग्वो से यह सुना कि रोन के पास एक बढ़िया हाथी-दाँत का महजोंग सेट है । उस रात वह रोन से उसे 'माँगने' आया था ।

्रईनो ने श्रपने शरीर-रत्तक को बाहर ही छोड़ दिया और खुद उस

कमरे में दाखिल हुन्ना जहाँ मे और शेन बैठे भूमिगत मामलों पर वातें कर रहे थे। जापानी का प्रवेश इतना अचानक ऋौर ऋप्रत्याशित था कि मे धवराकर खड़ी हो गई। लाल-पीली होकर उसने शेन की श्रोर बड़ी भयंकर नज़रों से घूरा।

शेन भी उत्ते जित हो गया था पर उसने अपनी वबराहट प्रकट न की।

"श्राह, महाराज श्राप !" उसने नर्मी से कहा । "श्राहए, श्रंदर श्राहए ! तशरीफ रखिए !"

जापानी की नज़रें तो मे पर गड़ गई' । "बह" "कौन ?" "मेरी भतीजी हैं।" शेन ने भट उत्तर दिया। "बैठिए ना।"

"मैं जाकर फूफी से पानी उवालने को कहती हूँ," मे ने कहा ऋौर वह कमरे के बाहर निकल गई।

ईनो बैठ गया पर ऋपनी ऋधखुली ऋाँखें उसी दरवाज़े पर लगाये रहा जिससे में निकल कर गई थीं। ऐसा लगा मांगो वह किसी सोच में लीन हो। ऋत मैं जब उसे चेत ऋाया तो वह विचित्र रूप से टहाका मारकर हँसा।

"तुम्हारी भतीजी," जापानी ने रोन से कहा, "यह !" उसने ग्रपनी मुद्री से ग्रांगूठा उस ग्रोर करते हुए कहा ग्रीर लड़के की तरह हँसा । "बहुत ग्रन्छा, बहुत ग्रन्छा !"

में का चर्म बहुत सफ़ेद हो गया था क्योंकि उसे दिन भर घर्फ्नें ही रहना पड़ता था। जय वह ईनो को शेन के यहाँ देखकर सुर्ख हो गई तो बड़ी सुन्दर दिखाई दी। जापानी तो उसके सौंदर्य पर लहू हो गया।

शेन ने चोरी से ग्रपने माथे का पसीना पांछा। वह बड़े ग्रामोद-प्रमोद व प्रात्साहन के साथ ईनो से दूसरी बातें करने लगा तांक उसका ध्यान बटाये सेकिन जापानी तो बहुत दूर निकल ग्राया,था।

"तुम्हारी भतीजी, क्या उम्र ?" उसने पूछा।

शेन ने सोचा यह तो बड़ी बुरी बात है। मुभे तो उसकी उम्र ज्यादा ही बताना चाहिए।

"पचीस वर्ष की है। क्या महाराज हमारा किला देखना पसंद करेंगे?" शृन्य में हॅंसते हुए ईनो ने अपनी विस्की जैसी लाल नाक सिकोड़ी। "मैं—" उसने श्रपनी दसों उँगलियाँ उठाई श्रीर तीन बार हाथ हिलाया।

"ग्रोह हो"महाराज तीस वर्ष के हैं," शेन ने सिर हिलाया।

विचार में डूबा हुन्ना, जापानी कुछ त्त्रण भौचक्का बैठा रहा। फिर मरू जोंग के सेट के बारे में कुछ कहना बिलकुल भूलते हुए वह उसी तरह श्रचानक चल दिया जैसे ग्राया था।

दूसरे दिन ईनो का चीनी दुभाषिया शेन से मिलने ग्राया। वह एक घड़ी, एक ग्रंगूठी श्रीर साटन के दो थान लेकर ग्राया ग्रौर बोला कि ज़ापानी कमाएडर शेन की भतीजी से विवाह करना चाहता है। उसे टालने के लिए शेन ने कहा कि उसकी मँगनी पहले से हो चुकी है। दुभाषिये ने उत्तर दिया कि ईनो ने हुक्म दिया है कि कुछ भी क्यों न हो लड़की उनसे ब्याह दी जाय। परसों उसे श्ये ल्यू भेज दिया जाना चाहिए वरना शेन ग्रौर उसका समस्त परिवार गिरफ्तार कर लिया जायगा।

दुभाषिया उपहार वहीं छोड़कर चला गया।

शेन ने दुख में हाथ मले श्रीर फर्श पर जल्दी-जल्दी चलने लगा। लेकिन उसका चालाक दिमारा भी कोई हल न सोच सका। जब में को यह पता चला तो वह घबरा गई श्रीर फीरन छापेमारों के प्रधान-दफ्तर वापस जाने का विचार करने लगी। शेन उसे जाने देने से डरता था।

"तुम करना क्या चाहते हो ?" में ने क्रोधित हो पूछा। "क्या तुम्हारा इरादा वास्तव में मुक्ते जापानियों के हवाले करने का है ? बा लू उसके लिए , तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।"

शेन ने संताप में श्रपने पैर जमीन पर मारे। "मैं क्या करूँ ? ईनो जिद कर रहा है, श्रौर तुम जानती हो वह किस किस्म का श्रादमी है! श्रगर वह मुक्तसे नाराज हो गया तो उसके एक इशारे पर मेरा सिर काट दिया जायगा। यह कोई हॅसी-मजाक नहीं है।"

"त्रव देखो इतना घवराश्रो नहीं," मे ने उसे सानवना देते हुए कहा। "मैं प्रधान दफ्तर को वापस जाती हूँ श्रोर वहाँ हम कोई तरकीव सोचेंगे। कुछ

भी हो हम तुम पर कोई आर नहीं आने देंगे। ठीक रहेगा ना वह !" वह उसे कोई च्या भर तक समभाती रही तब जाकर वह राज़ी हुआ और उसने अनममें से उसे जाने की इजाज़त दी।

का जब में बड़े चिनार पहुँची तो छापेमार यह सोच रहे थे कि श्ये ल्यू को जहाँ का भार कल्लू को सौंपा गया था किस प्रकार जीता जाय। गाँव में उसने जन-संगठन को फिर से चालू कर दिया और जायज तरीकों से एक भूमिगत कार्यकर्ता को पटेल चुने जाने में मदद की थी। दुर्ग में कठपुतली सिपाही सहयोग के लिए तैयार थे लेकिन कुछ दर्जन जापानियों की उन पर सख्त निगाह थी। दो मशीनगर्ने — जो बहुत भारी शस्त्र हैं — जापानियों को दे गई थीं। इसीलिए छापेमार इस गढ़ को जीतने में असमर्थ थे।

. दुर्ग का कमाएडर में का प्रशंसक ईनो था। उसी धूर्तता के साथ जैसा कि वह पापी था वह कहा करता था कि, "महान जापान और चीन एक ही परिवार है। शाही सेना गरीब लोगों की रचा के लिए ग्राई है।" लेकिन जरा-सी देर में ही वह अपनी क्र्रता की बागें छोड़ देता था। उसने ग्रसंस्य चीनियों को मौत के घाट उत्तरवाया था और उसे स्वयं मार डालने में बड़ा ग्रानन्द ग्राता था। वह किसी सिपाही को भुके हुए कैदी की गर्दन पर पानी डालने के लिए कहता और फिर एक ही वार में अपनी सैमुराय तलवार से उसका सिर धड़ से ग्रलग कर देता था।

"जापान को चीनियों पर बड़ा तरस आता है," वह कहता, "वर्ना तो कहीं पहले मार कर मुद्दी कर देता।"

में ने अपने साथियों को बताया कि उसकी ईनो से मुठमेड़ हुई और वह उससे शादी करना चाहता है। लोगों में क्रोध की लहर दौड़ गई लेकिन कल्लू ने उन्हें शांत किया और कहा कि वे ठएडे दिमाग से इस स्थिति से पार होने का तरीका सोचें। काफी गरमा-गरम बहस के बाद एक योजना सर्वसम्मिति से मान ली गई।

उन्होंने रोन को बुलाया श्रौर वह फौरन श्रा गया लेकिन जब उसे एक कार्य सौंपा गया तो उसने ऐसी. टालमटोल की श्रौर इतना भयभीत हुत्रा कि छापेमारों ने उसे बिल्कुल य्रलग रखने का ही निश्चय किया। उन्होंने उसे बड़े चिनार में ही रोक लिया। किसी श्रोर श्रादमी को इस श्राशय के पत्र के साथ ईनो के पास श्ये ल्यू में मेजा गया कि शेन के परिवार ने विवाह के लिए श्रनुमित दे दी है श्रीर दुल्हन नियत तिथि को वहाँ पहुँच जायगी। इधर काडर श्रपनी तैयारियाँ करने लगे श्रीर कल्लू त्से कुछ प्रबन्ध करने श्ये ल्यू चला गया।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

विवाह के दिन अठारह वर्षीय रू ने दुल्हन की पोशाक पहनी। उसने 'विग' लगाये, पूलदार साटन की जाकेट, गुलाबी पाजामा और ऊँची एड़ी के जूते पहने। थोड़ा-सा लिपस्टिक, पावडर और गाज़ा लगाने के बाद वह बड़ा आकर्षक लगने लगा। उसका सिर एक लाल दुपट्टे से घिरा हुआ था और एक छोटी-सी पिस्तौल उसने अपनी कमर पट्टी में घुरस रखी थी।

श्रध्यापिका मिस चेन ने भी जिन्होंने दुल्हन की नौकरानी बनने की जिम्मेदारी अपने श्राप ली थी, बड़े सुन्दर वस्त्र पहने। मि० भी जो श्रव बड़े चिनार के पटेल थे दुल्हन के फ़फेरे भाई बन गये। उन्होंने एक नया लवादा श्रीर जाकेट पहनी श्रीर एक चमकदार टोपी लगा ली। वा लू-काउएटी देश-रज्ञक सेना में से भी चार सज्जन दुल्हन के श्रन्य सम्बन्धी बनकर गये। इन छ; में से हरेक ने श्रपने जिस्म में हथियार छिपा रखे थे।

दूसरे साथी ग्रापना-ग्रापना फर्ज निमाने कभी के जा चुके थे तीसरे पहर को यह दुल्हन की ग्रोर से जाने वाली मएडली नाव में सवार होकर भील पार करके वहाँ पहुँची। श्ये ल्यू में बाँध पर उनके स्वागतार्थ नया पटेल वाँग, चार संगीतज्ञ, कई जापानी ग्रीर कठपुतली सिपाहियों का एक दस्ता मौजूद था। बड़ी सजावट वाली दुल्हन की पालकी ग्रीर दो छोटी पालकियाँ भी तैयार करवाई गई थीं।

ज्योंही नाव किनारे से लगी है कि दुर्ग में से खनेक कटपुतली सैनिक सुन्दर पोशाक पहने हुए दशका को खन्छी तरह देखने के लिए दौड़े हुए खाये। पास ही नाव में बैठे हुए भुक्कड़ मछुए उत्सुकता से देख रहे थे। "बू! श्राहर!" की घ्वनि के साथ उन्होंने श्राप्ते पद्मी उड़ा दिये, पद्मी हवा में सर्र से उड़े, ऊपर-नीचे श्राड़े-टेढ़े घूमे श्रीर फिर स्पहली मछुलियाँ देखते ही पानी में शाहरे नीचे पहुँच गये। उन पित्त्यां का इसकी शिक्ता दी जाती है कि वे मछुलियाँ पकड़ें श्रीर श्रपने स्वामियों की नावों में लाकर रखें।

जब नवागंतुक बाँध से उतरे तो नथे पटेल श्रीर उसके हम-श्रोहदा साथी बड़े चिनार के पटेल ने एक-दूसरे को भुककर श्रीमवादन किया। 'दुल्हन' को बड़ी पालकी में बैठा देने के बाद मिस चेन श्रीर मि॰ मी छोटी-छोटी सवारियों पर सवार हुए। संगीतज्ञों ने बड़ी मंगलकारी तर्ज छेड़ी श्रीर सिपाहियों के साथ-साथ विवाह-मण्डली गाँव में दाखिल हुई।

किलो के ऊपर एक खम्भे में लगा जापानी भरण्डा फड़फड़ा रहा था। पास ही एक कम्पाउण्ड में ईनो ने अपना एक सरकारी अस्थायी निवास बना लिया था जिसके सामने सन्तरी तैनात थे। कुलफी और सिगरेट बेचने वाले तथा अन्य उत्सक दर्शकों की भीड़ मकान के इर्द-गिर्द जमा हो गई।

जब पालिकयाँ फाटक पर आकर रुकीं तो ईनो और दो अन्य जापानी स्वागतार्थ निकल कर आये। नाटा, मोटा दूल्हा एक काला पाश्चाल्य सूट और कड़े कालर की रुफेद कमीज पहने हुए था। उसकी कुब्वेदार विस्की जैसी नाक आज पहले से भी अधिक लाल थी। अपने सारे दाँत बाहर निकालकर वह मुस्कराया और मेहमानों को स्वागत-कक्त में ले गया।

दुल्हन को देखने की माँग उठ रही थी और अनेक जापानी उसके आस-पास जमा हो गये थे । मि॰ मी ने आनन्दपद मुस्कान के साथ कहा, "महाशयो हमारे चीनी रिवाजों के अनुसार आप व्यवट नहीं उठा सकते!"

श्ये ल्यू के पटेल वाँग ने मि॰ मी, दुल्हन के फुफेरे भाई का जापानियों से परिचय कराया, उधर मिस चेन ताबड़तोड़ 'लड़की' को दुल्हन के कमरे की ख्रोर ले गईं। रू के लिर पर जो भारी घूँघट पड़ा हुआ था उससे वह ठीक से देख भी न सकता था, दूसरे ऊँची एड़ी के जुतों का भी वह आदी न था। दरवाजे की देहलीज़ से टकराकर वह गिरते-गिरंते बचा, मिस चेन ने उसे वक्त

पर सम्हाल लिया उसे कमरे में ले जाते हुए श्रध्यापिका के घवराहट में पसीने छूट रहे थे ।

कमरा ईनो के ऐश्वर्य के अनुसार सजा हुआ था—लोहे का एक पलंग था, जिस पर एक गुलाबी मच्छरदानी तनी हुई थी, एक बड़ा आईना था, सोफक था.... जापानियों की एक टोली अन्दर घुस आई। हँसते हुए उन्होंने 'दुल्हन' को देखा जो बड़ी सज-धज के साथ पलंग के किनारे पर बैठी हुई थी।

"त्राप लोग फौरन यहाँ से चले जाइए," मिस चेन ने स्त्राज्ञा दी। "वह बहुत शर्माली है।"

"बाहर, बाहर! सब बाहर जान्त्रो!" मि॰ मी ने जापानियों को दरवाजे से धकेलते हुए कहा।

श्रॅंधरा हो ही चुका था श्रोर भोजन का कमरा भइकीली सफेद रोशनियों से जगमगा रहा था। मेज़ों के पास एकत्र होकर चीनी श्रोर जापानी श्रातिथियों ने विनम्रता में एक-दूसरे की होड़ लगा ली हरेक कोई श्रच्छी श्रोर प्रतिष्ठित जगह पर बैठने से इन्कार करने लगा। जब सब बैठ गए तो खाना परोसा गया। जरा देर में मेज़ें सुर्ग, बत्तख, मछली, विस्की श्रोर बियर की भारी मात्रा से कराहने लगीं।

"त्राप एक चीनी लड़की से विवाह कर रहे हैं इसलिए आपको चीनी रीति-रिवाजों का ही पालन करना पड़ेगा !" मि॰ मी ने ईनो से कहा । "हम सब को खूब शराब पीना चाहिए आज !"

ईनो इतना हर्पित व पुलिकत था कि हँसते-हँसते उसकी श्राँखें व नाक मिलकर एक हो गई थीं। उसने बार-बार सद्भावना के लिए जाम पिये श्रौर श्ये ल्यू के पटेल वाँग ने उसका ग्लास कभी खाली होने ही नहीं दिया। तमाम जापानियों ने धड़ाधड़ जाम पर जाम पिये श्रौर वेटर शराब की बोतलें खोलते हुए इधर-उधर दौड़ते रहे। पास के कमरे में बैठे छोटे कठपुतली श्रफसर भी शराब में धुत्त होकर चीख-चिल्ला रहे थे श्रौर उस श्राम कोलाहल में हँसी श्रौर चिल्लां बढ़ा रहे थे।

जापानी जितनी शराब पीते जाते उतने ही धुत्त ग्रौर मूर्ख बनते जाते थे।

कुछ ही देर में उन्होंने बोतलों से हुकासना शुरू कर दिया ग्रीर हास्यास्पद िठिठोलियापन करने लगे। उनमें से एक जिसके चेहरे से ग्राग टपक रही थी लड़खड़ाता हुन्ना उठा ग्रीर उसने ग्रपना चोगा उतार फेंका। वह एक सफेद श्रारीदार कमीज पहने हुए था। वह कमरे के बीच में योंही ऊँटपटाँग नृत्य करने लगा, उसकी पट्टी में एक छोटी-सी कपड़े की गुड़िया लगी हुई थी जो उसके फटकों के साथ ऊपर-नीचे हिलती थी। जोर-जोर से गाना गाते हुए उसने ग्रपनी स्म्रर-जैसी ग्राँखें चश्मे के ऊपर को घुमाई जोकि उसकी नाक से नीचे खिसक ग्राया था। जापानियों ने चापास्टिकें ग्रपनी व्हिस्की के गिलासों पर बजाकर उसकी ताल-लय बैटाई ग्रीर उसी के साथ जोर-जोर से गाने लगे।

थोड़ी ही देर में उन्होंने हाथ से मेजें ठोकना शुरू कर दिया, श्रपना सिर हिलाते श्रीर ज़ोर-ज़ोर से हॅसते रहे । प्याले श्रीर रकावियाँ मेजों के हिलने श्रीर बजने से हट हट कर नीचे गिरतीं श्रीर फूटती गईं। जापानियों की इस श्रित-'रंजनात्मक भ्रष्टाचारिता को देखकर छापेमारों के हृदय घृणा श्रीर तिरस्कार से जल रहे थे।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

पटेल वाँग की पत्नी ने जो रसोई में बैठी कुछ पका-रींघ रही थी रू श्रौर मिस चेन के लिए खाना भेजा। दोनों ने उसे श्रानन-फानन में थूर लिया। मिस चेन ने लैंग्प जलाया पर उसकी बत्ती छोटी करदी।

"वह अब जल्दी ही यहाँ आ जायगा," उन्होंने रू से फुसफुसाकर कहा। "देखना कहीं अपने को उसके सुपुर्द न कर देना।"

"तुम लोग तब तक कुछ न करना जब तक मैं ऋपना काम पूरा न करलूँ," उसने मन्द स्वर में उन्हें ऋादेश दिया। "ऋगर कोई गड़बड़ हो जाय तो मुक्ते छोड़कर भाग मत जाना।"

"वैसा भला हम कैसे कर देंगे ?" मिस चेन ने हॅसकर कहा। "बस तुम अपना काम ठीक से कर देना; बाकी सब पास वाले कमरे के लड़के निपट लेंगे।" कुछ, मिनट बाद दो जापानी दाखिल हुए। शराव में धुत्त ईनो को सम्हाल कर वे लाये और उसे पलंग के पास वाले सोफे पर रख दिया। फिर एक मूर्खतापूर्ण सुस्कराहट के साथ उन्होंने अर्थपूर्ण दृष्टि से 'दुल्हन' की ओर देखा और चले गये। मिस चेन उनके पीछे गई और दरवाजा बन्द करके बाहर निकल गई। रूपलंग की पट्टी पर सिर मुकाये हुए टेढ़ा बैठा हुआ था। दीवार से फोनोग्राफ के बजने की मद्धम आवाज आ रही थी।

ईनो सोफे पर लेटा कुछ अर्धचेतना की स्थिति में था। मूर्खता से हॅसते हुए उसने कामुक दृष्टि से अपनी दुवली-पतली 'दुल्हन' की ओर कनिखयों से देखा। उसने आधा सिगरेट पिया, दुकड़ा फेंका और सोफे को थपथपाया।

"ग्राम्रो, श्रास्रो ! यहाँ बैठो !

रू का दिल ज़ोर से धड़क रहा था पर उससे जवाब न दिया गया। ईनो समभा कुमारी शर्मा रही है। ग्रपने सारे दाँत बाहर निकालकर उसने नाक सिकोड़ी ग्रीर गधे की नाई हँस पड़ा। रू खिसकते-खिसकते ग्रीर पीछे, को हटता गया ग्रीर खुपके से ग्रपनी पिस्तौल सीने से निकाल कर उसने हाथ में रख ली। ईनो के मुँह से राल टपक रही थी ग्रीर उसने उसी कामुकता से भुककर रू की टाँग पकड़ ली। रू ने जापानी पर गोली चलाई पर नाजायज़ प्रोम की भड़प से निशाना चूक गया। खहसा ईनो का मुँह खुला-का-खुला रह गया, ग्रीर ज्योंही उसने नज़रें उठाई रू ने दो गोलियाँ उसके दिमाग में पैयस्त करती।

गोलियों की आवाज सुनते ही 'विवाह-स्रतिश्यां' ने एकदम अपनी वेद्कें निकाल लीं। मेजों को लात मारकर गिरा दिया और हर सरास्त्र शत्रु को सीसा पिलान लगे। जानानयों को अपनी पिस्तीलें सम्हालने का भी समय न मिला; बीसियों की संख्या में वे मर-मर कर गिरे। कठपुतली आतंकित हो फर्श पर रेंगने लगे लेकिन छापेमारों ने हर दरवाजे पर अपने आदमी तैनात कर दिये थे और जापानियों को मारते हुए उन्होंने गरजकर कहा, "चीनी गहारो, समर्पण कर दी और जिन्दा रह जाओ।" लोग भट उनका कहना मान गये।

कम्पाउएड में बीसियों जिला श्रीर काउएटी देश-रच्चक सेना के लोग

बहरूप भरे खड़े थे वे भी दीवारें फाँद-फाँद कर उस युद्ध में आ मिले। जब दो जापानी जो फाटक पर खड़े थे। अपनी रायफलें लेकर घरों को भागने लगे तो दो-चार 'कुलफी वेचने वालों' ने—जो असल में गाँव के काडर थे उन्हें गोली क्का निशाना बना लिया।

रात भाँय-भाँय कर रही थी। चाँद ग्राभी तक न निवला था श्रीर श्रांधकार के उस पर्दे में भी गाँव के कई हिस्सों में धड़ाधड़ कार्य हो रहे थे। भील के किनारे "मुक्कड़ महुश्रों" ने पिरतीलें निकालीं ग्रीर बांध पर चढ़ गये। एक मंदिर में 'मज़दूरों' का एक जस्था उसी मकार सशस्त्र हो गया—उनमें से प्रत्येक जिला-देश-रत्त्रक सेना या स्थानीय देहाती छापेमारों का सदस्य था। कल्लू तसे ने जो किले के कठपुतली सैनिकों के साथ कुछ प्रवन्ध किया था वह मुचार रूप से चला। जब किले पर ग्रान्दर-बाहर दोनों जगहों से दबाव पड़ा तो एक भी गोली चलाये विना उन्होंने समर्पण कर दिया।

मकान में गोलीबार बन्द हो गया। ज्नियर कटपुतली श्रप्तसरों को एक-न एक बार कल्लू तसे ने 'समभा बुभा' दिया था। ज्यों ही बा लू ने श्रपना प्रहार शुरू किया है कि उन्होंने श्रपने हथियार समर्पित करने शुरू कर दिये। घायल श्रीर मुर्दा जापानी सैनिक फर्रा पर छुढ़कते व तहपते रहे। इन्छ धुटनों के बल खड़े पाणों की भिद्धा माँग रहे थे; दुछ को फर्नीचर के नीचे से खींचा गया था, दूसरे बंद खिड़कियों के शीशों में से निकल कर भागे थे पर श्राँगन में पकड़ लिये गये थे।

सारे कमरे वधस्थान बने हुए थे—तारा समूचे फर्श पर बिखरे पड़े थे, रकावियाँ, प्याले टूटे पड़े थे, मेज़-कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थीं .... रू भी उन्हीं छुपिमारों में जा मिला जो हथियारों की तलाशी कर रहे थे। उसके विग तो कहीं गिर पड़े थे और उसका घुटा हुआ सिर उसके ज़नाने महकीले वस्त्रों के सामने कुछ अजीब व भयानक लग रहा था। ऊँची एड़ी वाला एक जूता भी गायब हो गया था, बिना जूतेवाले पैर में एक गुलाबी रंग का मोज़ा घिसट रहा था। अब जबिक वह तमाशा खतम हो चुका था रू उस गुत वेश-भूषा में बड़ा अद्रपदा महसूस कर रहा था। जब उसने एक कोने में सूँटी पर

एक श्रच्छा सा श्रोवर कोट टँगा हुश्रा देखा तो उसने उससे बदलने की ठानी लेकिन ज्योंही वह उसे उतारने के लिए बढ़ा वह कोट सप्टतः हिला। रू का कलेजा दहल गया। वड़ी सतर्कता से उसने श्रपनी बंदूक से वह कोट उतारा। एक ऊँचे खम्मे में एक जापानी सिपाही बंदर की तरह चिपटा हुश्रा खड़ा था। श्रीर ज़ोर-ज़ोर से काँप रहा था।

"निकल आत्रो वहाँ से !" रू चिल्लाया ।

बुरी तरह श्रातंकित हो जापानी ग्रपने साथ वह रैक लेकर श्राया ग्रौर रैक वहीं गिर कर चकना चूर हो गया। यह वही फौजी था जो नाच-नाच कर श्रपनी मूर्खता से ग्रौरों को ऊवा दे रहा था।

गिलियों में कुहराम मचा हुन्रा था। टाचें, टोकरियाँ, फावड़े, गेतियाँ आदि लिये हुए मर्द-ग्रौरतें, बूढ़े-बच्चे सब-के-सब किले की ग्रोर लपके चले जा रहे थे। सुबह होने तक वे किले की एक-एक ई ट कवेलू श्रौर लकड़ी अपने इस्तेमाल के लिए उठा ले गये। कल तक जहाँ दुर्ग खड़ा था ग्राज वहाँ सपाट मैदान दीख रहा था।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

श्ये ल्यू की विजय ने पड़ौस के गाँवों की कठपुतिलयों का विश्वास बुरी तरह टूक-टूक कर दिया

> "अब बहती गंगा में हाथ धो लो," काडरों ने किसानों से कहा। "बस अब सुसरे एक ही वार में बाकी किलों का सफाया करदो!"

मे ने कुछ दिन बाद शेंज्या में मज़दूरों व किसानों की यूनियन की शिक्तयाँ की युद्धबंद किया, बाल-संस्था, नौजवान-संस्था श्रीर स्त्री-संस्था संगठित की । बड़े जोशा व खरोश के साथ उन्होंने हर वह चीज़ जमा की जिससे हथियार का काम लिया जा सकता था। दा-श्वी ने जिले की देश-रच्हक सेना का एक भाग श्रीर शेंज्या गाँव की देश-रच्हक सेना जो नव संगठित हुई थी इकड़ी की। जैसे ही शाम हुई कि इन सैकड़ों श्रादमियों ने किसे को बुरी-तरह घेर लिया।

कमाएडर बड़ा कौवा ऋौर उसकी फीजें कल्पना ही न कर सकीं कि क्या हो रहा है। वे बहुत भयभीत हो गये थे। बड़े कौवे को तो ऋपना मुँह दिखाने का भी साहस न होता था इसलिए वह किले की छत पर मुँडेरे के पीछे जाकर किप गया।

"किसान भित्रो ! वा लू साथियो !" वह चिल्लाया । "हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं ! अगर आपको हमसे कोई शिकायत है तो कहिए ।"

"तुम लोग इस किले के अन्दर बहुत दिनों तक रह लिये।" जनता गरजी। "अब बाहर निकलो ! हम किला नष्ट करना चाहते हैं।"

"बड़े कौवे ! हमने तय किया है कि श्रपना श्राटा खुद ही खायेंगे। तुम सब घर जाश्रो श्रौर फिर से किसान बन जाश्रो।"

"किले की ई टें-कवेलू श्रीर लकड़ी सब हमारी हैं हम उन्हें वापिस ले जाने के इन्तज़ार में हैं।"

में ने अपने दस्ते को जो गीत सिखाया था वह गाना आरम्भ किया:

पत्ती गर्ण उजाले की श्रोर उड़ते हैं, इन्सानों को जीवन-पथ चुनना चाहिए! विदेशियों के दास न बनो, जापानियों के कुत्ते न बनो, दिला श्रीर दिसाग बदलो; बन जाश्रो नये हंसान बंदक हमें लौटादो! श्रीर बनो हमारे दोस्त!

"बड़े कीवे !" जब सगीत समात हुआ तो दा-श्वी ने पुकारा । "तुमने तो सुना होगा कि श्ये ल्यू में जापानियों की दुर्ग-रक्षक सेना का किस तरह सफाया किया गया था सुना है ना ? हम अपने देश-वासियों को नहीं मारना चाहते, इसलिए नीचे उतर आयो । अपनी बन्दूकों हमें दे दो और सभी सामग्री लोगों को लौटा दो । हम सब चीनी हैं—चीनियों की तरफ आजायो ।"

"एक च्रण ठहरो," कमाएडर ने जवाब दिया, "मैं लोगों से बातें करता हूँ । लेकिन कठपुलियाँ पहले से ही ऋधीर थीं । उनकी ऋावाजें नीचे गली में स्पष्ट सुनाई दे रही थीं । "वात करने की क्या जरूरत है ? अगर नीचे चलना है तो चलो। मैं तो अब इससे उकता चुका हैं।"

"इस किलो में पड़े-पड़े सड़ना भी कोई जिन्दगी है ? क्या तुम चाहते हो मैं उम्र भर यही करता रहूँ ?"

"हमारे पास सत्र कुछ तैयार है, वस इसी दिन का इन्तज़ार था।"

भीरन रायभलों, कारत्सों श्रीर दस्ती वमों के श्रन्छी तरह बँधे हुए वएडल बहुत-से रस्सों द्वारा किले से नीचे उतारे गये। कुछ किसान प्रशास करने लगे श्रीर उनकी संख्या बढ़ती गई, कुछ देर में कोई एक हजार लोग इकटठे हो गये श्रीर तालियाँ बजा-बजा कर श्रपने श्रानंद का इज़हार करने लगे।

"तुम्हारा स्वागत है देशवासियो ! "हमें खुशी है कि तुम सही रास्ते पर आ गये बड़े कीवे । आअज हम तुम्हें गेहूँ का सफेद आया खाने के लिए निमंत्रित करते हैं १"

कुछ ही सप्ताह में ह्वाँग ह्वा, होज्वाँग, दुंग्यू श्रौर ऐसे ही श्रसंख्यु गाँवों के किलों से कठपुतलियों को नीचे उतार लिया गया।

## : १५:

# **अगुआई—शरद, १**६४३

आने वाले महीनों में स्थायी कम्युनिस्ट सेना ने जो १९४२ में जापानियों के घेरे से निकल भागी थी ख्रब रात्रु द्वारा नियन्त्रित प्रदेश की बाहरी सीमाद्यों पर अनेक विजयें प्राप्त की । स्थानीय पार्टी इकाइयों ने गुप्त रूप से जनता को संगठित किया ख्रीर अनेकों सफल संघर्ष किये । शत्रु की शिक्त जा-ब-जा चीण होती गई और परिस्थितियाँ फिर कुछ वैसी ही हो गई जैसी जापानियों के 'घेरने' के ख्रिभियान से पहले थीं । देहाती प्रदेश में मुकाबला करने वाली शिक्तयाँ बहुत विशाल थीं। गाँवों में सरकारी द्रिधिकारों पर

जनता का नियन्त्रण दिन-च-दिन मज़बूत होता जारहा था ऋौर सैनिक साज़ो-समान में भी महान् वृद्धि होती जा रही थी।

म फिर भी जिस समय जापानियों की शिक्त अपनी चरम सीमा पर थी तो जमींदारों ने उस आपाधापी में बड़े लम्बे-लम्बे हाथ मारे थे। किसानों ने जो जमीन पुनर्पाप्त कर ली थी वह उन्होंने उनसे फिर हथियाली थी; श्रीरों की जायदाद हड़प कर ली थी, पुराने लगान के जबरन पैसे लिये थे श्रीर अन्न ज़ब्त कर लिया था। इन्सान के आगे पेट है ही, श्रीर भूखे पेट जापानियों से लड़ना श्रसम्भव था। जब जनवादी सरकार बहाल हुई तो किसानों ने लगान-घटाव कार्यक्रम की माँग की। जिले श्रीर काउएटी शासनों से काडरों को आन्दोलन की श्रमुआई करने आमीण दोत्रों में भेजा गया था। श्रीर इसी कार्यक्रम के दौरान में दा-श्वी श्रीर में का भगड़ा हो गया था।

कल्लू उनकी शादी का प्रवन्ध करने का विचार कर रहा था श्रौर वे दोनों भी इसके प्रवल इच्छुक थे लेकिन वह इतना व्यस्त था कि समय न निकाल सका। चूँ कि दोनों श्रलग-श्रलग गाँवों में काम करते थे इसलिए उन युगल में मियों का मिलन भी बहुत कमा होता था।

एक दिन में, जो शेंज्या में काम कर रही थी, कई किसान प्रतिनिधि लेकर शेन के पास गई। शेन की बहुत-सी जमीन थी जिसे उसने पट्टे पर दे रखा था। उसने उनका बड़ी विनम्रता से खागत किया और काफी विनीत अभिवादन व भुकने के बाद उन्हें बैटाया और उनके पधारने का मन्तव्य पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे लगान में कमी के सिलिएलों में बातचीत करने के लिए आये हैं।

शेन विनीत भाव से हॅंस दिया। "यह कड़ी अच्छी चीज है और मैं पूरी तरह इसके पच्च में हूँ। असल में मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। मुक्ते पूरा विश्वास है कि हम इस पर बात करके किसी तरह सहमत हो सकते हैं—मुक्ते पूरा भरोसा है।"

प्रतिनिधि शेन के सहयोगी हिष्कोग्ए से बहुत प्रमावित हुए श्रीर उन्हें कुछ हल्का महसूस हुश्रा। ऐसा लगा जैसे यह काम मुश्किल है हो नहीं। "यह तो बड़ी अच्छी बात है मि० शेन कि आप हमारी बात से सहमत हैं," उन्होंने कहा। "देखें हम आप क्या स्रत निकालते हैं और कैसी योजना बनाते हैं।"

हालाँ कि ज़मींदार ने बात तो ऐसी की थी जैसे वह इड़ा कहर प्रगतिशील है पर असल में वह चाल चल रहा था। कुछ दिन पहले उसे मालूम हो गया था कि ऊँट किस करवट वैठ रहा है और इसलिए उसने अपनी तेयारियाँ भी कर लो थीं।

नौकर ग्राथे श्रौर खाना मेज पर रखकर चले गये। रोन बड़ा खुरा-खुरा उठा श्रौर मुस्करा दिया। श्रपने हाथ के संकेत से उसने उनको मेज की श्रोर निमन्त्रित किया।

"महाशायो, यदि ग्राप स्वीकार करें तो ! ग्राइये मुक्ते कृतार्थ करिये, ग्राप वर्षों में कभी-कभार तो ग्राते हैं क्यों न मेरा यह श्रद्धाभाव से प्रस्तुत किया हुन्ना भोजन ग्राप स्वीकार करें !"

उस परिस्थिति में में ने जमींदार के यहाँ का खाना खाना उचित न समभा। "हमें देर हो रही है," उसने कहा। "इस काम के बाद दूसरे भी कुछ काम हमें करने हैं।"

"कामरेड मे," रोन ने पुलकित हो हँसी करते हुए कहा, "क्या काम के साथ श्रापको खाना नहीं पड़ता ? श्राप भूखी न हों पर ये सज्जन तो होंगे; श्रीर यदि ने भी भूखे नहीं हैं तो मैं तो हूँ ! क्या हम खाते-खाते बातें नहीं कर सकते ?" मे श्राय भी हिचकिचा रही थी । कुछ दुखी हो उससे वह फिर श्रायह करने लगा, "श्रगर श्राप लोग मेरा खाना खाना गवारा नहीं करते तो उसका श्राय है श्राप मुक्तसे घृणा करते हैं । जंब शेंज्या में जापानी थे तब तो श्राप लोग श्राक्तर हमारे यहाँ खाना खाते थे । उस समय तो श्रापने मुक्ते बाहर का श्रादमी नहीं समका । श्राज श्राप कहीं श्रीर खाना चाहते हैं—भला इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है ? मुक्ते चाहिए चुल्लू भर पानी में डूव मरूँ।"

शेन ने में के उत्तर की प्रतीचा भी न की श्रीर बड़ी कोमलता से उसे खींचकर मेज के खिरे पर बिठा दिया। वह उसके श्राकस्मिक भाषण से कुछ श्रासमंजर में पड़ गई श्रीर उसने फिर कोई श्रापत्ति नहीं की।

"क्या श्रापको व्यक्तिगत रूप से श्रामंत्रित किया जाय महारायो ?" शेन नै प्रतिनिधियों से पूछा । "हम तो एक दूसरे से भली भाँति परिचित हैं— कुछ श्राप लोगों में मुक्तसे भी श्रधिक वयोद्य हैं कुछ मुक्तसे छोटें—लेकिन हैं सब हम एक ही परिवार में ! श्राइए बैठिये ना !"

जब में ने ही पहले से सहमित दे दी थी तो प्रतिनिधि बेचारे क्या इन्कार करते। वे भी मेज के ब्रास-पास जाकर बैठ गये।

उस दिन रोन मामूली किसानों की सी पोशाक पहने हुए था—नमदे की बिना कोर वाली टोपी, रुई भरी हुई । सूती बन्डी छौर पाजामा । उसका हुलिया छौर बातचीत का ढंग विलकुल किसानों का-सा था छौर जमीदारी की उसमें कहीं बू तक न थी । उसने प्रत्येक की सद्भावना के लिए शराव पी छौर कैं बराबर बोलता ही रहा । खाना खाते समय उसने किसी तरह में तथा प्रतिनिधियों को बधाई दी छौर उसने जापानियों के विरुद्ध क्या-क्या काम किया उसका विस्तार भी उन्हें बताया । अतिथियों ने बहुत जल्द यह अनुभव कर लिया कि शेन वास्तव में उन्हों का अपना छादमी है छौर अपनी गुप्त बातें भी उस पर प्रकट कर दीं

त्र्याज तो शेन पूरा मेज़्यान बना हुत्र्या था—कभी इस मेहमान को खाने के लिए कहता तो कभी उसको पीने के लिए ख्रौर उसने बातचीत का विषय घटाव-कार्यक्रम पर लाकर छोड़ा । उसने श्रपनी शोचनीय स्थिति की ही शिकायत की।

"श्राप सब मेरी परिस्थितियों से परिचित हैं। हालाँ कि नाम का मैं ज़िनीदार हूँ पर आजकल बड़ी विपत्ति में हूँ। हाँ आप लोगों से मेरी हालत कुछ बेहतर ज़रूर है। आप जिस प्रकार उचित समभें लगान घटा दें, मुक्ते कोई आपत्ति न होगी।"

में ने लगान-घटती कार्यक्रम की शर्ते शेन को सुनाई श्रौर कहा कि वह उनका पालन करे। वह पूर्ण रूप से सहमत हो गया श्रौर बोला कल मैं नये पहें जारी करवा दूँगा।

प्रतिनिधियों ने सोचा कि शेन तो बड़ा सुलभा हुग्रा जमींदार है। वे उसके मैन्नीपूर्ण व्यवहार से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस 'पिछले लगान' की बात हो न छेड़ी जो उसने उस समय किसानों से वसल किया था जब गाँवों पर जापानियों का कब्जा था। ग्राखिर उन्होंने उससे क्षथ मिलाया था और उसका नमक जो खाया था। ग्राब भला उससे कटोरता का व्यवहार वे कैसे क: सकते थे १

जन उत्मुक्त चेत्रो पर जहाँ लगान-घटाव कार्यक्रम कार्यान्वित हो चुका था जापानियों का कब्ज़ा हो गया था तो वहाँ जमीदारों ने किखाना से जोर-दबाव डाल कर पुराने पट्टों के अनुसार लगान वस्तूल किया था। इसका अर्थ यह था कि पट्टे दारों को घटाये हुए लगान जोकि पहली मुक्ति के दौर में बस्नुल किया गया था और पुराने पट्टे का बकाया तथा किसी भी लगान की जो जमींदार ने नहीं बस्नुल किया है 'पूरी' रकम अदा करनी चाहिए थी। लगान जिन्स की शक्त में दिया जाता था और इस प्रकार जमींदार फसल का ७०% भाग ले लेते थे। वे इकट्ठी रकमें जो किसानों को अदा करना थीं बहुत ज्यादा थीं। वह चलन उस समय तक रहा जब तक गाँवों को पुनर्मु का न कर दिया गया। फिर एक लगान-घटाओं कानून बनाया गया जिसके अनुसार किसान को फसल का एक उचित भाग लगान के रूप में देना होता था। जमींदारों ने जापानियों के कब्ज़े के समय किसानों से जो पिछुले लगान जबरन वस्तूल कर लिये थे वे अब उन पर दबाव डालकर किसानों को वापस दिलवाये गये।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

श्रगले दिन किसान-सभा की एक बैठक बुलाई गई जिसमें जमींदारों द्वारा किसानों को जारी किये गये पट्टों के निरीक्षणार्थ कुछ निर्णय किये गये। १६३८ में शेन की ७ एकड़ जमीन पड़ीस के गाँव श्रवुं ज्या के शासन के श्रन्तर्गत हो मई थी क्योंकि उस गाँव में जुताई योग्य जमीन वहाँ की जनसंख्या के लिए बहुत कमा थी। उस जमीन का स्वामी शेन ही था। श्रविकारियों ने शेन की श्रोर से वह जमीन शबुं ज्या के कई किसानों को पट्टे पर उस समय के घटे हुए प्रमाणित लगान के श्रनुसार दे दी थी। लगान जब वस्त्ल हो जाते तो उसे भेज दिये जाते थे। शिन के पास शेंज्या में भी २८ एकड़ भूमि थी लेकिन उसने पट्टे केवल २० एकड़ के ही जारी किये थे।

"यहाँ जितनी मैं समभता था उससे कहीं कम जमीन है," वेय ने जो एक प्रतिनिधि था कहा।

"शुंज्या में मेरी अब भी ७ एकड़ जमीन है। आप लोग इस गाँव के लोगों के हितों की रज्ञा करते हैं—मुक्ते यह वापस क्यों नहीं दिला देते ?" शेन ने अपनी जायदाद की मात्रा से उनका ध्यान हटाते हुए सुभाव दिया। "यहाँ हमारे लिए जमीन कम पड़ रही है और उनके पास इतनी सारी जमीन है कि उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते।"

वेय कुछ छुलमुल वृत्ति का स्त्रादमी था। जरा-सा पानी चहानै की देर थी कि जी-जान से रोन के समर्थन पर तुल पड़ा स्त्रीर उसने स्त्रपने साथी प्रतिनिधियों से ज़ोर-शोर से सिफारिश की कि वह ७ एकड़ भूमि शेंड्या के शासन स्रिधकारियों को वापस दिलवा दी जाय। दूसरे प्रतिनिधियों ने भट उसका सुभाव स्वीकार कर लिया स्त्रीर में के सामने उसे एख दिया।

"श्रौर यदि श्वु जा में उन लोगों के पास काफी जमीन न हुई तो ?" मे ने पूछा ।

"हँ।" वी ने प्रत्युत्तर दिया। "उनके पास तो इतनी है कि वे जोत भी नहीं सकते।"

"उनके पास जमीन कम न होगी तब भी वे तो यही कहेंगे कि कम है।" एक और प्रतिनिध ने वे का अनुमोदन करते हुए कहा। "जब मिल रही है तो कीन ज्यादा जमीन न लेगा?"

"त्रगर उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है तो वे जानें।" तीखरे ने कहा। "यह हमारा काम तो नहीं है।"

"हमारे खुद के पास कम जमीन है, फिर हम उन्हें श्रपनी जमीन क्यों जोतने दें ?" एक ८० वर्षीय बुद्ध प्रतिनिधि ने जिसको 'दादा' कहते थे, कहा ।

"जब लोग भूखों मरते हैं तो उन्हें कोई स्राटा लाकर तो नहीं दे देता।" एक नवयुवक ने कहा।

यही शास्त्रार्थ चलता रहा यहाँ तक कि मे के कान पक गये। हालाँ कि स्थिति का उसे भी पूरा ज्ञान न था फिरंभी यह विचार उसे समुचित लगा।

उसने सोचा इम इस काम को श्रासानी से कर लेंगे क्योंकि वा-श्वी शुंज्या में ही है। ज्योंही दा-श्वी की प्रतिमा उसके मस्तिष्क में श्राई वह गर्मजोशी से भर गई।

में ने प्रतिनिधियों से कहा कि वह इस मामले में श्रौर पूछताछ करके दो-एक दिन में उन्हें बता देगी। जब सब चले गये तो उसने श्रपनी नोट-बुक में से एक पन्ना फाड़ा श्रौर फूलदार प्रश निकाल कर बड़ी मेहनत से यहा, खत लिखा।

कामरेड दा-श्वी,

क्या श्राप श्राजकल बहुत व्यस्त हैं ? श्राप श्रच्छी तरह से हैं ? क्या श्रापका काम सन्तोषप्रद हंग से हो रहा है ? मुक्ते विश्वास है कि श्रापका काम सन्तोषप्रद हंग से हो रहा है ? मुक्ते विश्वास है कि श्रापका काम श्रवश्य सफल होगा ! ग्राप श्रपनी ट्रेनिंग श्रौर श्रनुभव के बारे में मुक्ते लिखकर मेरी सहायता कीजिए श्रौर मुक्ते शिवित बनाइए ! में श्रापको यह पत्र श्राज इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुक्ते एक प्रश्न पर श्राप से वहस करनी है । श्रौर वह यह है कि यहाँ हमारे पास गाँव में जमीन की कमी है श्रौर किसान-सभा के प्रतिनिधि चाहते हैं कि वह जो जिपका जमीन पहले शुं ज्या वालों को दे दी गई थी श्रव वापस ले ली जाय । हमें वास्तव में जमीन कम पड़ रही है । इपया श्राप इस मामले पर सोच-विचार करके मुक्ते लिखें । श्राशा है श्राप मुक्ते सहमति का पत्र ही लिखेंगे ! मेरा काम सन्तोपजनक है श्रौर में श्रच्छी तरह हूँ, मेरी श्रोर से निश्चन्त रहें ! श्रधिक क्या लिखें ? श्राशा है श्रापसे शीध ही मुलाकात होगी।

मैं श्रापको सलाम करती हूँ श्रीर कामना करती हूँ कि श्राप श्रपने कर्तां में सफल हों।

में ने अपने पूरे हस्ताच्चर किये, पत्र को स्वयं दुवारा पढ़ा और फिर अपने हस्ताच्चर के नीचे अग्रडाकार महर लगादी। उसने एक लिफाफे पर पता लिखा और उसमें अपना पत्र रखकर एक किसान को श्वुंच्या पहुँचाने के लिए दिया।

जब दा-श्वी को पत्र मिला तो उसे खोलने के पहले ही वह मे का लेखन

पहचान गया और उसके हृदय में गुदगुदी होने लगी। उसने पत्र दो बार पढ़ा, फिर अपना काले रंग का ब्रश लेकर उत्तर लिने बैठा:

कामरेड मे,

तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुम्हारा कार्य संतोष-जनक है और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा है। इस समाचार से सुके परम हर्ष हुआ। जहाँ तक मेरे तुम्हें पढ़ाने का सम्बन्ध है तो भई उसके लिए मैं तुमसे चमा चाहता हूँ व्योंकि रोज़ाना मैं तुमसे मिलने तुम्हारे गाँव आने का इरादा करता हूँ लेकिन व्यस्तता के कारण आ नहीं पाता। शायद यह इसलिए हो कि मैं दैनिक कार्यक्रम में बहुत अधिक गुँथा रहता हूँ और मुक्ते इस पर शर्म भी आती है। भविष्य में हमें चाहिए कि हम अधिकाधिक मिलते रहें और पढ़ाई, काम, संस्कृति और राजनीति के समक्षने में एक दूसरे की सहायता करें। यही मेरी हार्दिक अभिलापा है! तुमने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता वेहतर यह होगा कि तुम सब लोग यहाँ आ जाओ और आमने-सामने उस पर हम बात करलें। शीध ही आओ! निश्चित रूप से आओ! मुक्ते अभी तुम से बहुत-सी बातें करनी हैं।

तुम्हारे स्वास्थ्य और कार्य के लिये मेरी हार्दिक मनोकामनाएँ हैं। दा-श्वी ने भी अपने पूरे दस्तखत किये और उनके नीचे सावधानी से अपनी औपचारिक वर्गाकार मुहर लगा दी। पत्र उसने उसी वाहक को दे दिया जो मे का पत्र लेकर आया था।

जिस दिन दा-श्वी का पत्र पहुँचा उसके दूसरे दिन सुबह में बड़ी प्रसुदित व पुलिकित हो किसान प्रतिनिधियों को साथ लेकर शुंज्या के लिए रवाना हुई । दादा जो बहुत खुश था अभी तक उन सात एकड़ों के बारे में ही सोच रहा था। अपनी लकड़ी टेकते हुए वह भी उन प्रतिनिधियों के साथ चला।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

जब प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे तो दा-श्वी और शुंख्या के प्रतिनिधि अपनी भूमि-समस्या पर तर्क-वितर्क कर रहे थे। दो गाँवों के काडरो और किसान प्रतिनिधयों ने एक-दूसरे को सविनय अभिवादन किया। आम मैत्रीपूर्ण बातचीत के बाद शेंख्या वालों ने ७ एकड़ का सवाल उठाया। माँग सुनते ही मेज़बानों ने स्वाग भर के लिए सीधे अपने सामने देखा और फिर दा-श्वी से कुछ खुसर-पुसल् के सलाह मशिवरे के लिए उसे अलग कमरे में बुलाया। कुछ मिनट बाद शुंख्या के प्रतिनिधि कुछ असमंजस-भरी आङ्गतियाँ लिये बाहर निकले। उन्होंने दा-श्वी को बोलने की इजाज़त दी।

"ऋरे ऋरे, कामरेड में।" उसने हँस कर कहा। "ऋपसोस है, हम श्चापके मसले के बारे में ऋधिक कुछ नहीं कर सकते। क्या ऋापके पास शेंज्या में काफी जमीन नहीं है १७ एकड़ ज़मीन ऋाप क्यों लेना चाहती हैं १"

पहले तो मे श्रकड़ गई फिर वह भी मजबूरन हॅस पड़ी। "यह श्राप कैसी बातें करते हैं ?" श्रापको तो मालूम है हमारे पास जुताई योग्य ज़मीन बहुत कम है।"

"क्यों, वह काफी नहीं है ?"

"ग्रगर काफी होती तो क्या श्राप समक्तते हैं हम श्रौर माँगने यहाँ चले श्राते ?"

ज्यों-ज्यों में और दा-श्वी बोलते गये उनकी मुस्कान धीरे-धीरे गायब होती गई। सुनते-सुनते दोनों गाँवों के प्रतिनिधियों को कोश आने लगा और जब उन का धैर्य समाप्त हो गया तो वे भी भगड़े में कृद पड़े।

"कुछ भी हो जमीन शेंज्या की है और हमें वापस मिलनी चाहिए।"

"वह शुंज्या वालों के सुपुर्द करदी गई है। हमारा इस पर पहला अधिकार है।"

"हम जमीन युद्ध छिड़ने के पहले से जोतते आ रहे हैं इसलिए तरजीही हक हमारा ही है !"

"१९३८ के लगान-घटती कानून तर्के कोई 'तरजीह' नहीं थी श्रीर यह जमीन हमें उसी समय दी गई थी।" "हम शेंज्या के किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि श्राप वैसा रुख इंख्तियार करेंगे तो हम उन्हें जाकर क्या जवाव देंगे ?"

"ब्रीर शेंड्या की जनता के प्रति हमारे जो कर्त व्य हैं, उनका क्या होगा १"

प्रतिनिधि श्रापस में भगड़ने लगे श्रीर में तथा दा-श्वी एक-दूसरे पर चिल्लाते रहे।

"इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है !" "दा-श्वी चिंघाड़ा। "बात किल्कल साफ है।"

"मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती," में कोधित हो चीखी। "तुम तो बस अपने गाँव की तरफदारी करते हो श्रीर हमें कुछ नहीं समभते।"

"कोई तुम नेता हो ! जनता की दुम ही तो हो !"

"हैं। श्रीर तुम तो जनता की दुम का भी सिरा ही हो !"

एक काडर दूसरे का बिरोध कर रहा था, एक प्रतिनिधि दूसरे के विच्छ था। हीक का चेहरा लाल था, गले की नसें उमड़ी हुई थीं और किसान कानों के पर्दे फाइने वाला अपना कोलाहल मचाये हुए थे। जरा देर में किसी की आवाज बैठ गईं, कोई हाँपने लगा, दा-श्वी का सिर चकरा गया, में के पेट में दर्द होने लगा और दादा एक कमरे में निवेलता से बैठ गये। उन्हें साँस लेने में दश्वारी हो रही थी और उनकी आँखें बाहर निकली पड़ रहीं थीं।

जब गड़बड़ अपनी पराकाष्टा को पहुँच चुकी थी तो सहसा कल्लू त्से काउगरी सरकार से अपने सामधिक दौरे पर आ पहुँचा।

"यह श्रन्छा हुझा !" प्रतिस्पर्धियों ने कहा। "श्रव कल्लू श्रा गये हैं हम उनसे फैसला करवाये लेते हैं !"

दा-श्वी ने श्रपने पद्म की बात मुनाई; में ने श्रपनी वकालात की; शेंज्या के प्रतिनिधियों ने श्रपनी स्थिति समभाई; श्रुंज्या वालों ने श्रपने मामले की सफाई पेश की। श्रगर कोई उनकी दलीलें सुनता तो उसे यह समभने में जरा भिभक्त न होती कि वे सही बात कह रहे हैं। लेकिन जब सब श्रपनी पैरवी कर चुके तो कल्ल ने एक जोरदार ठहाका मारकर उन सबको चौंका दिया।

उसने उन सक्तो बैठा दिया श्रीर जरा श्राराम करने को कहा। फिर उसने उनसे सवाल पूछने शुरू किये।

"शेन ने जो 'पिछुले लगान' वस्त्ल कर लिये थे, तुमने वापस ले लिये था नहीं १"

"वह ..... ग्रारे .... वह तो श्रामी नहीं लिये," मे के गिरोह ने रक्क

"हमें समय ही नहीं मिला," शेंज्या के प्रतिनिधि बुदबुदाये। "हम तो श्रपनी मुर्गियों के परों श्रीर प्याज के छिलके जैसे हल्के-फुलके मामलों में बहुत ही व्यस्त रहे।"

"त्राप लोगों ने क्या यह जाँच कर ली कि रोन ने कुछ जमीन छिपाई तो नहीं ?"

किसान एक-दूसरे की श्रोर देखने लगे। "श्ररे वाप रे… कौन जाने छिपाई हो तो ?"

कल्लू मुस्करा दिया। "तुम लोग जमीन को लेकर भगड़ रहे हो और तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि वह है कितनी ? तो फिर भगड़ किसलिए रहे हो ?" उसे उनके भेंपू हाब-भावों पर बरबस हॅसी आगई और उसने अपने सवाल जारी रखे। "तुम किसान जमींदारों से निपटना चाहते हो या किसान-किसान आपस में लड़ना चाहते हो ?"

प्रतिनिधि तो बड़े सिटपिटाये। "जाहिर है, यही तो नुक्ता है।" उनमें से एक बड़बड़ाया, "श्रीर हम भूल ही गये।"

दादा ने अपनी लकड़ी भर्श पर ठोकी। "अरे, रोन के पास अभी बहुत् जमीन है ! अगर तलाश करें तो हमें मालूम हो जायगा !"

"वह टुकड़े-टुकड़े करके उसे लोगों को पट्टे पर दे रहा है ताकि हमारे लिए मालूम करना मुश्किल हो जाय।" एक प्रतिनिधि चिल्लाया।

"हैं ।" दूसरे ने अपने हाथ पर मुक्का मारते हुए कहा । "गोश्त ज़बान के आगे रखा है और हम अपनी ज़बान चबा रहे हैं।"

प्रतिनिधि उठ खड़ा हुन्ना। "हमें बेवकून बनाया गया है। उसकी मा

का—। यह सब मेरी रालती है। मैं ही शेन की वातों में आ गया और यह एकड़ का किस्सा छेड़ बैठा। साले ने मिल के दरा दी।"

"नहीं दोप मेरा ही है," मे ने शर्माते हुए कहा। "उस दिन उसके मकान पर मुक्ते चाहिए था मैं खाना खाने पर राज़ी न होती। उसने ग्रपनी किकनी-चुपड़ी बातों से हम सबको मोह लिया था।"

किसानों ने बैठकर हिसान लगाया—शेन के पास कम-से-कम ३५ एकड़ जमीन थी; वह निश्चित रूप से कई एकड़ जमीन छिपा रहा था ग्रीर उन्हें गुप्त रूप से पट्टे पर देने का विचार कर रहा था। ग्रगर उस पर दवाव खाला जाय ग्रीर बाकी जमीन कानूनी पट्टे पर शेंज्या के उन किसानों को दिलवा दी जाय जिन्हें उसकी सख्त जरूरत है तो फिर कोई कमी रहती ही नहीं। ग्रगर उसे मजबूर करके वह ग्रानाज जो उसने 'पिछले लगान' की एवज़ किसानों से लिया था, उन्हीं किसानों को लौटा दिया जाय तो कोई भूखों न मरेगा।

श्रव जो वे सुलभकर बातें करने लगे तो प्रत्येक के चेहरे पर फिर श्रुरकान नाच गई। दोनों गाँवों के प्रतिनिधियों ने श्रपनी-श्रपनी उजबुता के लिए त्यमा माँगी। में श्रीर दा-श्वी दोनों ने पश्चाताप करते हुए यह स्वीकार किया कि वे श्रपना वर्ग-श्रास्तित्व भूल गये थे। कल्लू ने उन्हें वक दृष्टि से देखा श्रीर खिलखिला पड़ा।

"बस, बस !" प्रतिनिधि चिल्लाया ! हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं → इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है । ऋाग्रो सब खाथ चलें ।"

"बहुत अच्छे। तुम दोनों भी राथ-साथ जास्रो। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही हमारी शिक्त चहेगी," कल्लू ने मे स्रोर दा-श्वी से कहा लेकिन उसने समों को यह जता दिया। "देखो, यह न भूल जाना—एक तरफ तो हम जमींदारों के खिलाफ 'संघर्ष कर रहे हैं पर दूसरी उरफ उनका सहयोग भी चाहते हैं। उस संघर्ष के बिना, लोगों की जीविका को बेहतर बनाये बिना हम जापानियों को किसी नक्शे पर नहीं हरा सकते। सहयोग व संयुक्त मोर्चे के बगैर हम अतिरिक्त शिंक जिसकी हमें आवश्यकता है नहीं जुटा सकते। चेयरमेन मास्रो ने कहा है कि हमें संघर्ष करना चाहिए। ताकि हममें एकता पैदा हो स्रोर एकजूट होकर हमें

जापानियों का मुकाबिला करना चाहिए। इम दिल्एपंथी नहीं बनना चाहते पर साथ ही ऋत्यधिक वामपद्मी होना भी नहीं चाहते। हरेक को ये सिद्धान्त दिमाग में रखने चाहिएँ।

"ठीक है ठीक है।" किसानों ने उत्तर दिया। "हम शेन से माकूल बर्ताव करेंगे।" वे बड़े प्रफुल्लित व प्रमुद्तित एक साथ निकल पड़े, दा-श्वी श्रीप में उनके साथ थे श्रीर दादा श्रपनी लकड़ी टेकते हुए पीछे श्रा रहे थे।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

जब लोग शेंज्या को वापस जारहे थे तो वातावरण बड़ा ही मैत्रीपूर्ण और सुखद था। दा-श्वी ग्रीर मे साथ-साथ चल रहे थे।

"कल्लू बड़े अच्छे वक्त पर आगया !" दा-श्वी बोला । "अगर वह अपने दौरे पर न आता तो कौन जाने हमारा भगड़ा कहाँ खतम होता !"

में हँस दी। "और तुमने तो वाकई हद कर दी थी—सीधे मेरी नॉक पर उँगली किये जारहे थे और गालियाँ दे रहे थे। और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी—जो कुछ तुम कहते मैं उससे भी बहुकर तुम्हें कह रही थी।"

"मैंने अपनी कमर में एक अर्डिना लगा रखा था उसमें दूसरे का चेहरा तो दीखता था पर मुक्ते अपना न दीखता था ! मैं भी असल में तुम पर पागलों की तरह ही भौंक रहा था !"

"श्रीर मैं भी श्रापे से बाहर थी! मैं सोच रही थी कि यह शख्स इतना नामाकृल कैसे बना जा रहा है ? गुस्सा इसका ऐसा है जैसे देल का! श्राज से मेरी इसकी निभ चुकी!"

"तुम ऐसा चाहती तो नहीं थीं ना ?"

"यह भी कोई पूछने की बात है ?" में ने जवाब दिया, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था।

हरेक जानता था कि उनकी शीघ ही शादी होने वाली है श्रीर इसिलए कंघे से कंघा मिलाकर चलने में उन्हें डर था कहीं चिदाया न जाय। वे श्रम्रमंज्ञस में पड़ गये श्रौर फिर श्रलग होकर किसान प्रतिनिधियों में जा मिले । "वह कल्लू वड़ा सुलभा हुशा श्रादमी है !" दादा कह रहे थे । "हम किन्तने उलभा गये थे पर उसने पहें ने दो-तीन शब्दों में सारा भगड़ा निपटा कर रख दिया।"

"त्रगर कम्युनिस्ट पार्टी स्त्रौर चेयरमेन मास्रो की ऋगुआई न होती तो," प्रतिनिधि वी ने उत्साहित होकर कहा, "हम अब तक उसी जगह पर जमे हुए होते ।"

कोई चेयरमेन मात्रो का गीत गाने लगा श्रोर ऊँची, नीची श्रीर तीखी श्रावाज़ें मार्चिंग की ताल के साथ गूँजने लगीं।

> पूर्वी आकाश जाल हो जाता है जब सूरज ऊपर चढ़ता है, और चीन में पैदा होते हैं माश्रो त्से-तुंग! :::.....

### : १६:

## प्रेम और घुणा--वसन्त और ग्रीब्म, १६४४

पान-घटती कार्यक्रम पूरी तरह सफल हुआ और लोगों को मालूम होने के पहले ही मौसमें बाहर आ गया। चूँ के दा-श्वी और में वोनों कम्युनिस्ट थे इसलिए कल्लू ने उनके प्रस्तावित विवाह का प्रश्न काउएटी पार्टी कमेटी में उदाया। न सिर्फ यह कि प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हो गया. बल्कि साथियों ने कहा कि उन दोनों को बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी।

श्रव दा-एवी श्रपने जिले का पार्टी सेक्रेटरी हो गया था श्रीर में काउरटी स्वी-संस्था में काम कर रही थी। उन्होंने मार्च जो स्त्री-दिवस था श्रपने श्रुभ विवाह

के लिए चुना ग्रीर जिले तथा काउएटी के पार्टी संगठनों ने उन्हें तैयारियाँ करने के के लिए कुछ पैसे भी दिये।

श्राखिरकार वह शुभ दिन श्रा ही गया। केवल विधिष सरकारों के सदस्कें को ही निमन्त्रित किया गया था वयोंकि उन्हें भय था कि यदि किसानों को खबर हो गई तो वे उपहारादि खरीदने में पैसे खर्च कर देंगे। संस्कार दा-श्वी के घर में जो कि जिले का दफ्तर भी था, होने वाला था। सभी ने सबेरे तैयारियों में बड़ी जल्दी-जल्दी हाथ बटाया। जब मे श्रीर उसके साथी काउएटी से वहाँ पहुँचे तो खुर श्रीर देश-रक्तक सैनिक भाड़ने-पोछने में ही सभी हुए थे। कमर में एक कपड़ा लपेटे जिले का नेता ज्योव स्वय भोजन तैयार कर रहा था।

''क्या 'नया कमरा' तैयार है ?" तियेन ने उत्ते जित हो पूछा ।

"यह यहाँ है वह !" निउर ने पिश्चमी विंग में से आवाज देते हुए कहा ।
नवागंतुक फटपट अन्दर धुल आये और क्या देखते हैं कि जिले की
स्त्री-संस्था की तीन लड़िक्यों हेंसी-खुशी दुल्हन का कमरा सजाने में लगी हुई
हैं। नया कागज खिड़िक्यों पर रखा हुआ था और कटी हुई लाल डिज़ाइन
कागज पर चिपकी हुई थीं। काँग सफेद चादर और लाल लिहाफ से टॅका
हुआ था—पार्टी जिलों और काउएटी कमेटियों से आये हुए तोहफे उस पर रखे
हुए थे। निउर मेज पर खड़ी काँग के सामने वाली दीवार पर एक तस्वीर टाँग
रही थी। वह पानी के रंगों से बने हुए दो कमल के फूलों का चित्र था जिसके
आस-पास हरे पत्ते बने हुए थे।

जब में दाखिल हुई तो निउर ने भट मेज हटा दी और उससे हाथ मिलाया। "हाँ तो, दुल्हन," उसने हँस कर कहा, "हमने जिस तरह तुम्हारा 'नया कमरा' सजाया है उस पर तुम्हें कोई नुक्ताचीनी तो नहीं करनी है ?"

में की भैंप और फूलों का रंग मिल गया। "तुम्हारी भी तो जल्दी हीं शादी होने वाली है और तुम अब तक इतनी शरीर हो।" उसने सख्ती से कहा।

तियेन ने जो तिकये काढ़े थे उन्हें काँग पर रख दिया। अन्य काडरों ने भी अपने उपहार— रूमाल, साबुन, दाँत के ब्रश; दन्तमंजन; नोढ बुकें आदि वहीं रख दीं ......डीन चेंग ग्रा न सके पर उन्होंने वधाईस्वरूप दो कागज के सुद्धे मेंजे जिन्हें चित्र के दोनों ग्रोर लटका दिया गया। लाल कागज पर काली स्पाही से लिखे हुए ग्राच्य बड़े चमक रहे थे ग्रीर उनके द्वारा ग्रामिन्यंजित भाव ऐसे ग्राधुनिक थे कि जैसे साहित्यिक शैली:

नये इन्हान पुरानी व्यवस्था को उलट देते हैं, श्रीर पुराने साथी नया जोड़ा वन जाते हैं।

ऐसे ही श्रोर भी कई पुजें थे जिनका विषय विवाह श्रीर नान्ति था। कुछ श्रीर गम्भीर थे कुछ मनोरंजात्मक लेकिन सबके सब बड़े कोलाहल श्रीर हा-हू के साथ लिये गये श्रोर दीवारां पर उचित स्थानों पर लटका दिये गये।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मण्डली उत्तरोत्तर ग्रामोद प्रमोद में झ्रवती जा रही थी ग्रोर किसानों के घड़े खुले हुए मज़ाकों का दौर-दौरा था। कल्लू पहला व्यक्ति था जिसने यह महस्स किया कि विवाह के श्रवसर पर होने वाली परम्परागत रिसकता वहाँ मौजद न थी।

"श्चरे, श्रपना दा-श्वी कहाँ है ?"

"मैं हूँ द कर लाती हूँ उसे !" निउर ने कहा और वह कमरों में उसे तलाश करने लगी।

दा-श्वी पूर्वी विंग में छिपा हुआ था और उसका िर चकरा रहा था। जब उसने सुना कि मे आ पहुँची है तो उसका हृदय ज़ोर-जोर से धड़कने लगा और चेहरा जलने लगा। वह जानता था कि यदि उसे उस हालत में देख लिया तो उसकी हँसी बनेगी इसलिए वह एक काँग पर लेट गया और उदासीन भाव-भंगिमा लिये अखबार पढ़ने लगा। पर अखबार का एक शब्द भी वह न पहचान सका! निउर उसे दूँदते-दूँदते वहाँ आ पहुँची और हँसकर तालियाँ कजाने लगी।

"चलो, जरा सब ग्राकर तो देखो !" उसने उन्हें बुलाया । "दूल्हा यहाँ बैठा

श्रखबार पढ़ रहा है।"

श्रखबार उससे छीनकर श्रलग करते हुए निउर ने उसे काँग से घसीटा। काडर खुशी में जोर-जोर से हँसने लगे श्रीर सबने श्राकर सुर्ख चेहरे वाले दा-श्वीक को घेर लिया। उसके चेहरे पर एक श्रसमंजसपूर्ण हँसी श्रा गई।

हाल के ग्रन्दर तीन वर्गाकार मेजें एक साथ रखी गई थीं। भाप छोड़ती हुई मिठाइयों श्रीर पकवानों की रकावियाँ ग्राई श्रीर सब खाने के लिए बैठे। जिले ग्रीर काउरटी के काडरों ने ग्रपने ग्रोहदां का ख्याल किये बिना ही वेटरों का काम किया। गोशत, मछली, तरकारियाँ ग्रीर चावल परोसे गये। खाना स्वादु था ग्रीर मेहमानों ने धाप कर खाया। मेजबान होने के नाते दा-श्वी खाने में कुछ तकल्खुक कर रहा था लेकिन काडरों ने उसे ऐसा न करने दिया।

"पेट भर कर नहीं खाश्रोगे तो हम शादी न होने देंगे तुम्हारी !" उन्होंने उसे सावधान किया।

हालाँ कि किसानों को सूचित नहीं किया गया था फिर भी रात होने तक उन्हें खबर हो ही गई; पड़ौस के सभी गाँवों से वे दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने ख्राये। सैंकड़ों की संख्या में मेहमानों व दर्शकों के लिए मकान बहुत छोटा था इसलिए मेहमान बाहरी आँगन में आ-आकर एकत्र हो गये। स्वागताकत्त् में रू और उसके हमउम्र दोस्तों ने लाल रेशम की लालटैनें टाँग दी थीं। उन लालटैनों के गुलाबी प्रकाश में मित्र और शुभित्तिक मे और दा-श्वी से, जो चेयरमेन माओ और जनरल चू तेह के चित्रों के नीचे बैठे हुए थे, हॅसी-खुशी बतें कर रहे थे। प्रामोक्तोन बज रहा था पर उसमें से निकलते हुए आनन्दपद गीतों की ध्विव आनन्दमन लोगों के ठहाकों में प्रायः डूब जाती थी।

निउर ने दुल्हन व दूल्हा को कागज के दो बड़े: गुलदाउदी के फूल मेंट किये जिन्हें उसने आप ही बनाया था और उन दोनों के कॉटों पर पिन से लगा दिया। वह दम्पति को खींचकर कमरे के केन्द्र में लाई और उसने उन दोनों को एक बेंच पर साथ-साथ बिटा दिया। कुदाक मा ने लाकर मेज पर मटर के ढेर लगा दिये और मेहमानों के लिए एक बड़ी भारी केतली में से चाय उँ डेली गई।

विवाह-संस्कार वस त्यारम्भ होने ही वाला. था।

पहले तो संस्कार कराने वाले के आदेश पर हरेक खड़ा हो गया और चेयरमेन माओ और जनरल चुतेह के सामने मुका। फिर में और दा-श्वी आगे आये और उन्होंने भी जनता के इन महान् नेताओं को अभिवादन किया और अफिर एकजित मेहमानों को अक्षकर सलाम किया।

"दुल्हन श्रीर दूल्हा," संस्कार कराने वाले ने पुकारा, "एक-दूसरे को भुककर सलाम करो।"

लोहे की छड़ी की नाई सीधा खड़ा होकर दा-रवी ने अपनी दुल्हन के सामने कुकना चाहा परन्तु जब में ने उसके गम्भीर चेहरे और रत्मी व्यवहार को देखा तो वह अपने को रोक न सकी, वह खिलखिला उटी और मागी।

"यह नहीं चलेगा!" मेहमानों ने हॅस कर कहा। "तुम्हें उसे बहुत भुककर सलाम करना होगा!"

स्त्रियों ने मे को खींचकर फिर उसी स्थान पर ला खड़ा किया। वहाँ उसने जल्दी से मुक्कर श्राभवादन किया श्रीर दा-श्वी ने भी बड़े भद्देपन से उसका उत्तर दिया।

प्रत्येक श्रपनी-श्रपनी जगह बैठ गया श्रीर गवाहों को संन्तित भाषण देने के लिए बुलाया गया। कल्लू गवाह भी था श्रीर 'परिचायक' भी। मुस्कराते हए वह उठा श्रीर श्रपनी चमकदार श्राँखों से उसने मेहमानों का जायजा लिया।

"साथियो, श्राज जो कामरेड दा-श्वी श्रौर कामरेड में का विवाह हो रहा है उसके लिए ये दोनों साथी हमारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक साथ मिल कर कान्ति में हिस्सा लिया है श्रौर उसके कर संधर्षों में तपकर वे बड़े उम्दा कान्तिकारी योद्धा बनकर निकले हैं। मैं उनके इस विवाह पर कितना प्रसन हूँ यह कह नहीं सकता! प्राचीन समाज में वे स्वतन्त्रता के साथ विवाह नहीं कर सकते थे श्रौर यदि कर भी लेते तो उनको सुख-समृद्धि न मिल पाती। श्राज जापान-विरोधी जनवादी सरकार के श्रन्तर्गत युद्ध के ये दो पुराने साथी एक नवीन दम्पति में परिरात हो रहे हैं। इसमें ज़रा शक नहीं कि उनका जीवन श्रव परिपूर्ण श्रौर सफल होगा। किन्तु शत्रु श्रमी तक पूर्ण रूप से परास्त नहीं हुश्रा है। श्रमी बहुत-से दुष्कर संघर्ष श्राने वाले हैं। मुक्ते श्राशा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता से वे मिलकर परिश्रम करेंगे, एक-दूसरे की नुकता-चीनी करेंगे और निरन्तर प्रगति करते रहेंगे । संदोय में-," कल्ल ने सीधे दम्पत्त की श्रीर मजाक में श्राँख मारकर कहा. "उम्मीव है कि श्रगले साल उनके एक मोटा ताजा बच्चा होगा जो कान्ति की ब्राने वाली पीढी की पाँतों में हा मिलेगा 🌯 त्र्यतिथियों की करतल-ध्विन के साथ भाषण समाप्त हुआ और कल्ल

बैठ गया।

श्चगला भाषण बृढे चाचा ली का था जो शेंच्या में 'दुर्ग' के स्वामी थे। उन्होंने मुस्कराते हुए दो लाल कागज में लिपटी हुई पुड़ियें मेज पर रख दीं। सिर से अपनी दोपी उतारी तो उनकी गांजी चाँद चमकन लगी और उन्होंने द्रहरा-दुल्हन को पुरानी वजह का सलाम किया।

"दा-श्वी ऋौर में के विवाह से प्रत्येक किसान को हार्दिक प्रसन्नता हुई है।" चाचा ली ने जोर से कहा। "हम सब की इच्छा थी कि हम हस्तत्वेप करें श्रीर कुछ बढिया चीज खरीदें लेकिन श्रिधकारियों ने हमारी एक न सुनी। इसलिए हमने ये दो उपहार सिर्फ हमारी सद्भावना के प्रतीकरवरूप मैज दिये।

चाचा ली ने लाल काराज की एक पर्ची निकाली और स्पष्ट हंग से उस पर लिखे हुए श्रक्तर पहकर सुनायेः "जापानियों को शीवातिशीव परास्त कर दो ताकि हम जल्दी ही शान्ति माप्त कर सकें - यह तो पहली पुड़िया है जिसमें खज़रें हैं। दूसरी में लिखा है मे श्रीर दा-श्वी का बड़ा उपपुक्त जोड़ा है श्रीर वे एक हृदय से विजय-प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं।-हा! हा!- ये नाशपातियाँ हैं!"

मेहमान खिलखिलाये श्रीर प्रशंसा-भाव से तालियाँ बजाने लगे।

फिर संस्कार करने वाला सामने श्राया। "दूल्हा-दुल्हन---श्रव वर्गान करो कि तुमने किस प्रकार प्रेम किया।"

जोर के उहाकों. तालियों श्रीर पैरों के जमीन पर घड़धड़ाने की ध्वनि के साथ मेहमानों ने जोश व खरोश से इस सुम्ताव का समर्थन किया। दा-श्वी को खींचकर कमरे के केन्द्र में लाया गया। वह एक नई फीजी कैप श्रीर नई सपेद वदीं पहने हुए था। उसका चेहरा उस समय उसके सीने पर लगे गुल दाउदी के फूल के रंग से भी अधिक लाल था।

"में क्या कह सकता हूँ १" उसने हँसकर पूछा । "प्रेम तो हमने किया ही नहीं ।"

"सच-एच बतात्रो।" भीड़ ने चिल्लाकर कहा। "तुम्हें बताना है। पडेगा।"

"वास्तव में हमने प्रेम नहीं किया, मानिये।" दा-रवी ने जोर देकर कहा।

> "सनात्रो, सनात्रो," कोई चिल्लाया । "क्या तुमने कभी चुम्बन लिया ?" "वाह क्या गहने हैं ग्रापके सवाल के ! हमने तो वर्षों भाई-वहन की

त्तरह काम किया है। चुम्बन की तो बात ही दरकिनार हमने कभी हाथ तक नहीं मिलाया।"

"कभी तुमने इरादा भी किया १" रू ने कमरे के पीछे से पुकारकर कहा। दा-श्वी मुस्कराया, फिर धैर्य के साथ बोला, "हाँ, मैंने इरादा तो जरूर किया था। मैं बहुत दिन से उससे प्रेम करता था।" उसने अपनी टोपी उतारी, क्रका और भाग गया।

"अब मे की बारी है।" काडरों ने चुटकी ली।

शर्मीली लड़की को उसकी सहैलियों ने घसीटा। वह अपने रोजमर्रा के लबादे पर एक स्वच्छ नीली बएडो पहने हुए थी श्रीर उसके वक्त पर एक बड़ा लाल फूल लगा हुआ था। बड़े असमंजस में पड़ी थी वह, उसने अपना सिर अका लिया श्रीर श्रपने बाल उँगलियों से मरोड़ने लगी। कई मिनट तक तो घह बोल ही न पाई।

"वह मुभसे प्रेम करते हैं ..... उसने अन्त में मन्द स्वर में कहा। "न जाने मेरे दिल ने कितनी बार ये ही शब्द दोहराए होंगे।" श्रीर मे मिस-चेन की बाँहों में जा धँसी। "मैं श्रीर कुछ नहीं कह सकती।"

फिर वही खाँसी-खँखार और नाक का छिनकना शुरू हो गया कि इतने में संस्कार करने वाले ने अगली घोषणा की। "दूल्हा और दुल्हन-हाथ मिलास्रो।"

दो लहरों की नाई पुरुष काडरों ने दा-श्वी को श्रीर स्त्री काडरों ने मे

को कमरे के केन्द्र की ख्रोर धकेला। जब दर्जनों हाथों ने मे ख्रीर दा-श्वी के बाजू पकड़ कर दोनों की गरम हथेलियाँ पकड़ कर मिलाई तो मे ने ख्रपना लाल चेहरा एक ख्रोर को कर लिया।

मेहमान इस संस्कार पर खूब ज़ोर-ज़ोर से ठहाके मार-मार कर हँसे श्रीक हँसते-हँसते उन्होंने गुलाबी गालों वाले जोड़े को उठाकर शयनकच्च में ले जा बैठाया। हँसी करते हुए श्रीर टहे मारते हुए काडरों ने दुल्हन का कमरा देखा श्रीर छत में लटकी हुई श्रष्टकोण् की लाल लालटैन की सराहना की। धीरे-धीरे सारे मेहमान चले गये। श्राखिरी श्रादमी ने जाकर किवाड़ बन्द किये श्रीर चला गया।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

दूल्हा श्रीर दुल्हन कमरे में अकेले थे। में का चिर फुका हुन्ना था श्रीर लज्जापूर्ण मुस्कान होठों पर खेल रही थी, वह काँग की पटी पर बैठी हुई थी। दा-रवी ने चुपचाप दरवाज़े की सॉकल लगादी श्रीर लाचारी से उसकी श्रीर देखता रहा। वह भी श्रपने उन दो छिद्रनुमा नेत्रों से उसे तक रही थी श्रीर लालटैन के लाल प्रकाश में उसका चेहरा दमक रहा था।

"तुम थक गये होंगे," में ने दबे खर में कहा । "कुछ विश्राम करलो।" दा-श्वी काँग की बराल में रखी छोटी बैंच पर बैठ गया श्रौर श्राक्षष्ट स्तुति भरे नेत्रों से उसे निहारने लगा।

"तुम मुक्ते देसे दूर कर क्यों तक रहे हो. शक्या पहले मुक्ते नहीं देखा तुमने १" मे ने पूछा और शर्मांकर जो वह बरवस मुस्कराई तो उसके गालों में गड्डें पड़ गये।

"में वे दिन याद कर रहा था जब कई वर्ष पहले तुम अपनी बहन के यहाँ आया करती थीं।" उसने चिन्तन में लीन होकर कहा। "तुम तब भी बालों का जुड़ा ही बाँधा करती थीं। और अजनबी के सामने शर्म के मारे तुम खिर ऊपर को न करती थीं। बाद में जब हम लोग काडर-स्कूल में पढ़ते थे तब मुक्ते

याद है तुम अपने पहले भाषण के समय कैसी रोई थीं। हम दोनों तो असल में उस समय बुद्धू थे बुद्धू । अ्रीर ग्राज सोचते भी हैं तो उन वार्ता पर हँसी ग्राती है।"

अध्यान अस्ति के अस्ति के अस्ति हुए थे ─ ऋंग्रां की वेल की भाँति गुँथे गये थे । वह दिन याद है तुम्हें जब तुमने चोरी-छिपे सिगरेट पी थी १"

दोनों हँसने लगे । ज्यों-ज्यों वे अतीत का स्मरण करने लगे आपसी दुराव व अध्ययमान लुप्त होता गया। लालटैन की ली जलते-जलते नीची होती गई और कमरे में आँधेरा होता गया। कांग पर दा-श्वी मे को बग़ल में लेकर लेट गया। जब मे ने अपने नर्म हाथीं से उसके शरीर के दाग सहलाये तो उसकी आँखों से गरम-गरम आँसू दुलक कर दा-श्वी के कंधों पर पड़ने लगे।

"दा-श्वी," वह कोमल स्वर में फुसफुसाई, "जब उन्होंने तुन्हें यातनाएँ दीं श्रोर उस रात वे तुन्हें लेकर श्राये तो मैंने सोचा मैं गम में धुलकर मर जुजाऊँगी !" श्रोर यह कहते हुए उसने श्रपना चेहरा उसकी गर्दन में गड़ा दिया। तुम कितने बलशाली हो, कितने श्रच्छे हो ! ऐसे जैसा विशुद्ध पिघला हुश्रा सोना !"

"तुमने श्रीर हमारे श्रन्य साथियों ने मुफ्त से कितना श्रन्छा व्यवहार किया था !— तुमने तो श्रपना सारा प्रेम श्रीर चिंता मुफ्त ही पर उँडेल दी थी," दा श्यी ने भावुकता-भरे स्वर में कहा । "यदि तुम मेरी इतनी देख-भाल न नरतीं तो शायद में श्रव तक जीवित न रहता !"

"क्रातिकारियों का तो एक ही बड़ा परिवार होता है—प्रत्येक उसमें एक दूसरे का नाती होता है।"

दा-रवी को ग्रापने पिता का ख्याल ग्राया ग्रौर उसकी ग्राँखों से ग्राँस् हुलक ग्राये। "ग्राह! ग्रागर दियेह ग्राज होते ग्रौर हमें पति-पत्नी वनते हुए देखते तो कितने खुश होते! कारा, हम पहली मरतवा में ही सफल हो जाते जब तुम्हारी बहन हमारी शादी के बारे में बात करने ग्राई थीं!"

"मैं तो तुमसे उस समय भी बहुत चाहती थी कि शादी हो जाय," मे ने मन्द स्वर में कहा, "लेकिन मेरे लिए कोई चारा ही न था।" "और हमें एक दूसरे से मिलाया भी तो इनकलाव ने ही," दा श्वी बोला । श्रोर उसने बड़े स्नेह से उसका चुम्बन ले लिया ।

लालटैन बुक्त गई। एक-दूसरे के बाहुपाश में कसे हुए उस जोड़े के दिल भी एक हो गये। बड़ी देर तक कमरे में निस्तब्धता छाई रही जो यदि ट्रटी भी तो उनके निद्रापूर्ण, अनुराग-भरी भुनभुनाहट से टूटी श्रीर फिर छा गई।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

जब में श्रीर दा-श्वी के विवाह की खबर जिनलुंग के कानों तक पहुँची जो परकोटे वाले कस्वे में था तो उसने श्रपनी सारी घृणा श्रपने लँगोटिया साथी ग्वो के सामने उलट दी।

"मैं हमेशा से जानता था वह हरामी दा-श्वी कुछ-न कुछ जरूर करेगा।" वह आग बब्ला हो गया। "इसकी बहन का—! मैं भी अगर इसकी अतिरयाँ निकाल के न रख दूँ तो कहना।"

"उसने तो तुम्हें काका महावा बना दिया था।" ग्वो ने एक रूखी हॅंची हॅंचते हुए कहा।

"श्रच्छा तो तुम देखना," जिनलुंग ने कुढ़कर कहा। "श्राज नहीं तो कल मैं उन दोनों को जान से मार डालूँगा।"

एक अनुचर ने आकर सूचना दी कि कमाएडर ने जिनलुंग को इसी वक्त बुलाया है। कठपुतिलयों ने एक कैथोलिक चर्च का कमाउरड हथिया लिया था और उस पर एक ऊँचा किला बना लिया था। हो किले के पीछे स्थित विदेशी ढंग की बनी हुई सुन्दर इमारत में रहता था। वहीं जाकर जिनलुंग उससे मिला।

कमाण्डर जरा दिल्लगी की मुद्रा में था। उसने कहा कि कुमिंतांग वालों ने उसे सूचना दी है कि 'हरावल दस्ते' संगठित किये जा रहे हैं ताकि वे 'डाकुग्रों के प्रदेश' में घुस सकें। उन्हें हिदायत की गई है कि वे हत्यारों की टोलियाँ संगठित करें जो 'खोये हुए प्रदेशों' को दुबारा लेने के लिए काडरों की पहले से हत्या करें। हो के कठपुतली सैनिक यदि उसमें हिस्सा लें तो उन्हें पारिश्रमिक दिया जायगा। इसके श्रलावा जापानी जनरल कामेसाका ने इस कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बहुत बड़ी रकम पहले ही दे दी श्री। हो ने जिनलुंग के सामने नोटों का बड़ा-सा बुक्कट रख दिया जो प्रारंभिक खर्चे के लिए था।

इस प्रकार के काम जिनलुंग को बड़े भाते थे। "अगर आप यह काम मेरे सुपुर्द करदें तो अनुचित न होगा।" उसने अपने नोटों भरे हाथ से सीना ठोकते हुएकहा। उसने हो से उस अभियान की रणनीति पर विचार-विनिमय किया फिर अपने कुछ आदमी लिये, साजो-सामान जमा किया और निकल पड़ा।

कुछ दिन बाद में ने १०० से भी ऊपर जोड़े कपड़ों के जूतों के जमा किये जो किसान श्रीरतों ने देश-रक्षक सेना के लिए बनाये थे। उसने जूतों के तीन बएडल बनाये श्रीर उन्हें काउएटी सरकार के दक्तर में ले जाने लगी जहाँ असे एक बैठक में शामिल होना था। श्रन्थकार फैलने लगा था श्रीर बएडल भारी थे। दा-श्वी श्रीर एक दसरे काडर वाँग ने उसकी सहायता करना चाही।

जब वे चले तो रात हो चुकी थी। चाँद का कहीं पता न था सिर्फ कुछ तारे टिमटिमा रहे थे; सड़क भी धुँधली ही दीख रही थी। वे बातें करते-करते • चल रहे थे कि कोई पाँच मिनट बाद ही दा-श्वी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें सावधान किया।

"शोर करते हुए न चलो ! वह देखो उन कवों के टीले पर आदमी की परछाई है या कुछ और ?"

"कहाँ ?" मे फुसफुसाई पर इसके पहले कि दा-श्वी उसे बताये दो गोलियाँ दनदनाती हुई आई और उसकी बाँह को निर्जीव करके निकल गई। मे लडखडाई और चीख पड़ी।

"नीचे मुक जास्रो।" दा-श्वी चिल्लाया। इतने में गोलियों की एक स्रोर बौछार उनके सिरों पर से गुजर गई स्रोर दा-श्वी वांग को खींचकर जमीन पर लेट गया।

"साले दोगले कहीं के !" वाँग ने गालियाँ दीं ! "इनकी मा का--!

आयो इन कुतिया के पिल्लों को भुगत लें !"

उसने ग्रीर दा-श्वी ने उसी ग्रीर गोलियाँ चलाई । गोलियों की श्रावाज सुनते ही गाँव से कई देश-रच्चक सैनिक दौड़कर ग्रा गये। क्रिक्सान के पीछे की ग्राकृतियाँ ग्रहश्य हो गई ।

में की आस्तीन खून से लथपथ थी पर उसके दाँत भिंचे हुए थे और वह कह रही थी कि घाव ऐसा खतरनाक नहीं है। दा-श्वी उसे सहारा दिये काडरों के साथ गाँव को लौट आया। वे फौरन ताड़ गये कि हो-न-हो यह छिपकर हमला करने का काम कठपुतली जास्सों का ही है।

मे स्थानीय हस्पताल मेजी गई जहाँ उसके घावों पर पट्टी बाँधी गई। सौभाग्य की बात कि हड्डी पर चोट न त्राई थी त्रौर वह जल्दी ही चंगी हो गई।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

श्रमी श्रिधिक दिन न हुए थे कि एक श्रीर घटना घटी। श्रीर यह सब हुश्रा स्थोव की बदौलत जो श्रव जिले की देश-रच्न सेना का सदस्य था श्रीर उसके पास सिगरेट खरीदने को पैसे न थे। उसने किसी किसान की मुर्गी चुराई श्रीर उसे बाजार में वेचने के लिए जा ही रहा था कि खुर ने उसे पकड़ लिया। बह लम्बा-चौड़ा खैनिक श्राग बबूला हो गया श्रीर उसने स्थोब को भाभोड़ा। स्थोब ने खुर के दबाव से मुर्गी वापस कर दी श्रीर उसके स्वामी से माफी माँगी।

स्थोव भी उस अपमान पर जहर का घूँट पीकर रह गया। कुछ दिन बाद बीमारी का दहाना बनाकर वह घर चला गया। पैसा उगाने की उग्मीद थी ही सो उसने एक नाव माँगी और मछली मारने के लिए चला। उस दिन बड़ा घना कुहरा पढ़ रहा था और जहाँ तक नजर जाती हर चीज सफेद और कुहरे से देंकी दिखाई देती थी। स्थोव ने जाल फैला दिया था और उसे नाव की ओर खींच ही रहा था कि उसे किसी के पुकारने की आवाज आई।

"हे स्योव हे ! यहाँ क्या कर रहे हो तुम ?" उसने त्र्यास-पास देखा । एक छोटी नाव में सवार जिनलुंग नरकटों के भुग्छ में से ग्रा रहा था, उसके साथ एक श्रीर ग्रादमी था जिसे स्योव न पहचानता था। उसकी तो जान निकल गई पर भागने की हिम्मत न हुई ग्रीर उसने साइस बटोरा।

्र जिनलुंग की नाव समीपतर त्राती गई। कुछ देर तक इघर-उधर की गण्यें मारने के बाद कठपुतली ने उससे पूछा कि वह अपनी देश-रच्चक सेना के साथ क्यों नहीं गया, वहाँ बैठा मछिलियाँ क्यों पकड़ रहा है १ स्योव ने कारण बतला दिया।

"श्रगर तुम दिन भर भी मछलियाँ पकड़ते रहो तो कितनी पकड़ लोगे ?" जिनलु ग ने हॅसकर कहा। "श्रपना समय नष्ट न करो। यह लो छछ डालर, जैब खर्च के लिए !" स्योव हिचिकचाया लेकिन जिनलु ग ने उसे उदारता से थपथपाया। "श्रपन भाई-भाई हैं 'श्रपना' 'पराया' की इसमें क्या बात — ले लो, ले लो !"

स्योव जानता था कि उसे वे किसी-न-किसी तरह ग्रदा करने पड़ेंगे, पर बैचारा कहता ही क्या १ उसने पैसे ले | लिये | जिनलुग वहाँ से चला गया |

श्रगले तीन दिन तक स्योव को घर से निकलने की भी हिम्मत न हुई। तीसरे दिन शाम को जिनलुंग श्रवेला उसके घर श्राया। स्योव ने श्रनुभव किया कि यह भी उल्या मामला है कि नेवला मुर्गी को सलाम करने श्राया है! वह बड़ा वेचेन हुन्ना पर क्या करता विनबुलाये मेहमान की श्रावभगत तो करना ही पड़ी जिनलुंग ने जल्दी ही श्रयल बात छेड़ दी। उसने कहा कि बा लू तो श्रव बुद्ध दिन का श्रीर मेहमान है श्रीर जापानी व कठपुतिलयाँ गाँव को तहस-नहस करने श्राने वाले हैं श्रीर वे तमाम काडरों तथा जिले की देश-रच्चक सेंना के एक-एक श्रादमी को मार डालेंगे श्रीर उसी पुरानी जगह पर फिर नया किला निर्माण करेंगे।

स्योव एक-एक शब्द समभ गया। "तो मैं क्या करूँ १" उसने दुखी होकर पूछा।

"तुम्हें घवराने की कोई ज़रूरत नहीं।" जिनलुंग ने मुस्कराकर जवाब दिया। "दूसरों में से तो कोई बचकर नहीं जायगा पर तुम पर कोई हाथ नहीं उठायगा ! बस ज़रा मुभ्तसे मिलते-जुलते रहो ग्रौर मैं व्यक्तिगत रूप से गारएटी करता हूँ कि तुम सुरह्तित रहोगे !"

उसने स्योव को अफीम की कुछ पुड़ियें दीं और चल दिया।

श्रगले दिन रात को जिनलु ग फिर श्राया। "त्योव," उसने सहानुभूति, से कहा, "में तुम्हारी यह गरीबी नहीं देख सकता! श्राश्रो कुछ लोगों को तैयार करो श्रीर जरा मोटे पेट वालों को लूट लायें। श्रपने पास जो फालत् समय होगा उसमें हम दो-चार काडरों को मारकर उनकी बन्दूकें लेलेंगे। जापानी फिर हमें इनाम देंगे। क्या कहते हो ?"

"मैं — मैं ज़रा सोच लूँ," स्योव ने उत्तर दिया।

जिनलुंग जाने के लिए खड़ा हुआ। "ग्रगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह न होती तो मैं हरगिज यहाँ न ग्राता, भैया। हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें ढेरों फायदे होंगे। लेकिन यह जताये देता हूँ कि ग्रगर तुमने मुक्ते पकड़वा दिया तो समक्त लो तुम्हारे परिवार का बीज मिटा दूँगा।"

जिनलुंग के चले जाने के बाद स्योव घरटों सोचता रहा और दिल में कुढ़ता रहा। वह ग्रहार की सहायता करना नहीं चाहता था पर साथ ही उसका भाँडा फोड़ने में भी डरता था।

"हाँ, तो कर लिया तय तुमने १" जिनलु ग ने अगली मुलाकात पर पूछा। अब स्योव को चसका लग गया था; दूसरे उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। "तुम अपनी टोली बनाओ मैं लाजमी उसमें भर्ती होऊँगा।"

लेकिन जिनलुंग ने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थीं। एक बार जिस काम में वह हाथ डाल देता था उसे पूरा करके ही दम लेता था। उसने स्योव को उसी वक्त रंगरूटों को घेरने का काम सौंप दिया। स्योव ने वचन दिया कि वह भरसक प्रयत्न करेगा।

दो रोज़ बाद जिंनलुंग फिर ग्राया । उसने बहुत पी रखी थी ग्रौर इस-लिए उसकी ग्राँखें ऐसी लाल थीं मानो ज्वाला भड़क रही हो । "कितने ग्रादमी पकड़ लिये ?" उसने पूछा ।

"सही किरम का मुफ्ते कोई मिला ही नहीं। वैसे लोगों पर मैंने हाथ नहीं

उठाया जो हमें नुक्सान पहुँचा सकते हैं।"

जिनलुंग ने रुच्ता से उसकी थ्रोर ताका। "तुम निकम्मे हो ! तुम्हें तो इन्सान भी नहीं कहा जा सकता ! खैर कोई बात नहीं । अब कुछ तलाश करना । कुल हम हमला कर देंगे !"

"वह इम कैसे करेंगे ?" स्योव ने कॉपते हुए कहा।

जिनलुंग की भवें चढ़ गईं श्रीर श्रॉलों से उसका हत्यारापन टपकने जिला। "सब कुछ तैयार है," उसने भयानक स्वर में कहा। "हम उनके जिला-प्रधान दफ्तर को टुकड़े-टुकड़े करदेंगे, त्वर को मार डालेंगे, दा-श्वी को पकड़ लेंगे श्रीर उन दूसरे हरामियों को भी श्रपने जाल में कस लेंगे। कल रात श्रपन साथ-साथ चलेंगे श्रीर उनको इस ज़मीन से मिटाकर विजयलाभ करेंगे।"

स्योव का हृदय धड़कने लगा श्रीर उसकी चमड़ी में खिचाव होने लगा पर उसने प्रगट यही किया जैसे उसे किसी से मतलब ही नहीं।

"ऋरे बापरे ! मैं ऋपनी बन्दूक लाना तो भूल ही गया," उसने पछतावे के स्वर में कहा । "खाली हाथों मैं वहाँ क्या करूँगा ?"

"छिः !" जिनलु ग ने थूकते हुए कहा । "तुम ये इरतेमाल कर लेगा !" उसने स्योव को दो जापानी दस्ती बम दे दिये ।

"क्या, नक्शा क्या है ? हमारे पास कीन-कीन ग्रादमी हैं ?"

नशे में होने के कारण जिनलुंग का मस्तिष्क बित्बुल स्पष्ट था। "उसकी तुम बिल्कुल चिन्ता न करो," उसने धूर्तता से कहा। "कल रात को जब मृगशिरा नज्ञत्र द्वि्ण में चमकेगा तुम हाँग हा गाँव के पूर्व में स्थित तालाब के पास वाले बड़े बेदबृज्ञ् के नीचे प्रतीज्ञा करना। वहाँ तुमसे मिलने एक व्यक्ति स्रायगा। वह तीन बार ताली बजाकर स्त्रपनी पहचान करायगा श्रौर तुम्हें हमारे पास ले स्रायगा।"

जिनलुंग ने अपनी जलती हुई आँखें स्योव के पीले चेहरे पर गड़ा दीं। "तुम मुफ्ते जानते हो," उसने गहरी पर मन्द आवाज़ में कहा। "अगर तुमने अच्छा काम किया और हम अपने मक्सद में कामयाब हो गये तो मैं तुम्हें बड़ा अच्छा इनाम दूँगा। और अगर तुमने मुफ्ते धोखा दिया तो बाद में शिकायत न करना कि मैं इत्यारा हूँ !" उसने कुछ पैसे काँग पर फेंके और लम्बे डग भरता हुआ बाहर चला गया ।

स्योव को रात भर नींद न आई, ऐसा लगा जैसे कोई असहनीय बोभा उसके सीने को दवाये जा रहा है। सुबह उठा तो उसकी भूख मर चुकी थी। उसकी भूषों को ताप आ रहा था और वह काँग पर निर्जीव पड़ा था। दोपहर को ख़ुर और दा-श्वी मुर्गी के अपडे और नूडल लेकर उसके पास आये। स्थोव के गर्म मुर्भाये हुए चेहरे को देखकर दा-श्वी का माथा ठनका।

"तुम्हें क्या हो गया है स्थीव ?" उसने पूछा। "तुम तो ग्राजकल बड़े कमजोर हो गये हो ?"

खुर ने चितित हो रोगी की नब्ज़ देखी, "मेरा स्वभाव बड़ा गंदा है। जब मुफ्ते खुनून चढ़ता है तो यह स्फता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ ! मुफ्ते अपने कपर बड़ा अफसोस है," उसने च्ना याचना करते हुए कहा। "दा-श्वी और दूसरों ने मेरी नुक्ताचीनी की और मैंने अपनी गलती कबूल करली। तुम भी मुफ्ते माफ करदो।"

"ऐसी बातें न करो," स्योव ने उत्तर दिया। उसकी ग्राँखें सजल हो गईं। "वह सब मेरा ही दोष था। मैं —मैं वास्तव में तुम्हारे सामने ग्राते हुए मुभे शिर्मिन्दगी है।" स्योव हृदय से तो बीमार था ही, वह ग्रागे ग्रापने सिकुड़े हुये गले से शब्द न निकाल सका पर वह ऐसा फूट कर रोया कि काडरों ने तलछू माछू उसे सान्वना दी।

"कमज़ोरियाँ हम सब में हैं," उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा । "एक बार उन्हें सुधार लो तो सब टीक हो जाता है। तुम इस समय जरा त्राराम करो त्रौर जब अच्छे, हो जाओ तो काम पर चले त्राना । अगर कोई गड़बड़ हो तो हमें बतला देना। हम निश्चय ही तुम्हारी मदद करेंगे। सारे साथी तुम्हारी त्रोर से चितित हैं। वे तुमसे मिलने त्राना चाहते हैं।"

स्योव ने यही कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है। जब उसे एक बार फिर यह आश्वासन दे दिया कि वह लौट कर देश-रत्तक सेना में ग्रा जाय तो उन्हें प्रसन्नता होगी, तो काडर चलने के लिए खड़े हुए। "त्राज रात हमारी वैठक है पर एक-दो दिन में हम तुमसे मिलने त्राविंगे।" त्वर ग्रीर दा-श्वी ने जाने की इजाज़त माँगी।

ज्योंहीं वे घीरे-घीरे कम्पाउएड से बाहर गये स्थाव के मिस्तिष्क में खलवज़ी फड़ गई। इन्हें किस प्रकार विश्वासवात के साथ मार डालने का पड़यन्त्र रचा जा रहा है इन्हें पता भी नहीं ''ग्रीर ये कितने भले हैं! पर मैं तो जानता हूँ! मैं क्योंकर चुप धैठूँगा। उसका खून दोड़कर सिर में जमा हो गया। वह ग्रपनी कायरता भूल गया, काँग पर से कृवा ग्रीर चिल्लाता हुग्रा नंगे पैर ग्रपने साथियों को पकड़ने दौड़ा। भौचकके हो वे दोनों उसके साथ वापस घर ग्राये। हालाँकि वह बुरी तरह ग्रांतिकत था पर फिर भी रोते ग्रीर जिलखते हुए उसने सारा किस्सा उन्हें सुना दिया।

दा-रथी श्रीर खुर लीट कर गाँव में श्राये श्रीर उन्होंने जिला-सरकार के प्रधान ज्याव से इस मसले पर सलाह-मराविरा किया। पहले तो उन्होंने सोचा कि स्योव को श्रपने उस जासूस से मुलाकात करने दी जाय श्रीर वे कुछ दूर खड़े देखते रहें फिर उन दोंनों के पीछे वे भी उस हत्यारों के टोले की मुलाकात की जगह तक जायें श्रीर सारे श्रमले को पकड़लें। लेकिन उन्हें श्रंदेशा था कि कहीं वह गुप्तचर उन्हें देख न लें या यह कि वे हत्यारे देश-रच्चक सेना से घरने के पहले ही खिसक न जायें। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे जासूस को पहले पकड़लें श्रीर उससे जगह का पता निकलवालें।

स्योव को चोरी-छिपे जिला-प्रधान दफ्तर ले जाया गया जहाँ उसे अपनी जिम्मेदारी बताई गई। पर वह इतना भयभीत था कि जिम्मेदारी लेने से इन्कार करने लगा। जब देर तक बैठकर दा-श्वी और खुर ने उसे समभाया-बुभाया और पहली रणानीति में कुछ परिवर्तन किये तब जाकर कहीं वह राजी हुआ पर वह भी अनमने से ही।

मृगशिरा नक्त्र जब तक दिक्ष की श्रोर पहुँचा जिले की देश-रक्ष सेना की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं। स्योव पूर्व-निश्चित वेदबृक्त के नीचे जाकर ऊँकड़ूँ वैठ गया। जल्दी ही एक चोर की-सी श्राकृति सामने श्राई; उसने हल्के हाथ से तीन बार ताली बजाई। स्योव उठा श्रीर उसकी श्रोर चला।

"क्या तुम्हारा ही नाम स्योव है ?" ब्रादमी ने उसे पिस्तौल से खराते हुए कहा।

"हाँ। कहाँ चल रहे हैं हम ?"

"मेरे साथ ग्राम्रो।"

खुर श्रीर दा-श्वी छाया में से उछल त्राये श्रीर उन्होंने श्रपनी रायफलें स्योव व जास्स पर टिका दीं। श्रगर तुमने शोर मचाया तो मार डालेंगे हम। बन्दूकें नीचे रख दो।"

"यह लो मेरी बन्दूक !" जासूस ने भट कह दिया। श्रपनी बाँह घुमाई, गोली चलाई श्रोर घूमकर चम्पत हो गया।

काडरों ने उसे जीवित पकड़ने की छाशा में उसका पीछा किया। लेकिन जब कठपुतली सैनिक गेहूँ के खेतों की छोर भागा तो उन्हें शक हुन्ना कि खब तो वह हाथ छा ही नहीं सकता। उन्होंने तीन गोलियाँ चलाई श्रीर वह वहीं ढेर हो गया।

जिले की देश-रचक सेना ने आसपास के इलाके की पूरी तरह खूँद मारा पर सब व्यर्थ। जिनलुंग और उसके साथी राजनैतिक डाकुओं न जब गोलियों की आवाज सुनी तो भाग खड़े हुए।

### : 20:

# चड़ी मछलियाँ निकल भागीं — वसन्त और ग्रीष्म, १६४५

की दा-श्वी से शादी होने के लगभग फौरन बाद ही में गर्भवती हो गई। १९४५ के ब्रारम्भ होने तक तो में पूरे दिनों थी। लेकिन उसने उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को संगठित करने का ब्रापना काम जारी रखा। यह गाँव-गाँव ब्रौर घर-घर किसानों की बैयिकिक उत्पादन सम्बन्धी समस्याएँ इल करती हुई फिरी। श्राराम करने की उसे काम के श्रागे सुध ही न रही।

एक दिन जब में किसी मीटिंग से घर लौटी तो उसे बड़ी सख्त थकान अमहसूस हुई। ज्यों हो वह कमरे में दाखिल हुई कि प्रसव वेदना उसे सताने लगी। ज़चगी की इस सहसा पीड़ा श्रीर उसकी तीवता से वह भयभीत हो गई, श्रीर खड़े हुए ही उसने किसान स्त्री को चीख कर पुकारा जिसके घर में वह रह रही थी। स्त्री श्रावाज सुनते ही दौड़ती हुई श्राई, में पर उसने नजर डाली श्रीर काम में लग गई।

"उई मा ! तुम लेट क्यों नहीं जातीं ?" उसने मे को पकड़कर काँग पर लिटाते हुए डाँटा । "बावलो की तरह तो तुम काम करती रहती हो ! पिछले महीने भी तुमसे ऋाराम नहीं किया गया !" क्या तुम्हें खबर न थी कि तुम पूरे दिनों से हो ?"

"पैवावार" बहुत ज़रूरी है," मे ने हाँपते हुए कहा, "श्रगर उसे टीक न करेंगे तो जापानियों को नहीं हरा सकते !"

स्त्री ने अपना सिर हिला दिया । "तुम भी अपने जिगर का खून हम किसानों को देती हो।"

कुछ मिनट बाद बच्चा पैदा हो गया। लड़का गुलाबी और मोटा ताजा हुन्ना था, चर्म उसका इतना सफेद था जैसे उसे उम्दा सफेद पावडर लगा दिया गया हो।

खबर त्रान की त्रान में फैल गई। पड़ीस की त्रीरतें फीरन लाल कंद, खजूरे, चावल त्रीर सुर्गी के त्रंडे उपहार-स्वरूप लेकर जमा हो गई। वे सब-की-सब बच्चे को गोद में लेना चाहती थीं।

"देखो, देखो कैसा तन्दुरुस्त बच्चा है !" एक फुसफुसाई । "बड़ा सिर है चौड़े-चौड़े कान हैं जरूर बुद्धिमान निकलेगा !— बिल्कुल दा-श्वी पर जायगा, उसी का-सा नाक-नक्शा भी है !"

"ग्रीर ग्राँखें तो देखों मुन्ने की—कितनी प्यारी हैं।" दूसरी बोली। "बिल्कुल मा जैसी हैं।"

"सही कहा तुमने," में की मकान मालकिन ने कहा, "अच्छी प्याज की पैंदी खालिस सफेद होती है और अच्छे मा-आप के बच्चे मुन्दर होते हैं।"

• जब दा-श्वी को खबर हुई तो यह फौरन घर की ख्रोर चल पड़ा। उसे देखते ही वह फूला न समाया, उसने बच्चे को भट गोद में उठा लिया छौर इश्व विलत्त्या कृति को पूरी तरह देख भी न पाया। उन्होंने उसका प्यार का नाम नन्हा गबरू रख दिया। छौर उसका वामकरण बाद में करने का विचार किया।

अगले दिन सुयह में ने दा-एवी से दफ्तर चले जाने का आग्रह किया। उसने कहा यहां तो बच्चे को सम्भालने के लिए दिसयों और तें मौजूद हैं, उसे चिल्कुल चिंता न करनी चाहिए। दा-एवी का जी न चाहता था पर फिर भी वह कलेजे पर पत्थर रखकर में और बच्चे से विदा हुआ और काम पर चला गया।

१६४५ के वसंत में चेयरमेन मान्नो के न्नाहवान पर कि 'शत्रु द्वारा नियंत्रित प्रदेशों को कम करो न्नोर उन्मुक्त चेत्रों का विस्तार करो,' प्रादेशिक सेना ने ज़बरदस्त हमले किये न्नोर फलस्वरूप कई मुकामों को पुनः जीत लिया।

मई में प्रादेशिक सरकार की एक बैठक में सम्मिलित होने के बाद कल्लू त्से ने काउएटी ख्रौर जिले के काडरों की एक कान्फ्रोंस बुलाई। कान्फ्रोंस में उसने घोपणा की कि सोवियत संघ ने जर्मन ख्रौर इतालवी फासिस्टों को परास्त कर दिया है। ख्रौर काडरों की खुशी का ठिकाना न रहा।

"तो बस अब जानानी ही बचे हैं !" वे चिल्लायें । "उन्हें भी अब हम जल्दी ही टिकाने लगा देंगे !"

जब शोर-गुल कम हुआ तो कल्लू ने उन्हें बताया कि अधिकारियों ने यह न् आदेश दिया है कि जिले और काउएटी की देश-रक्तक सेनाएँ प्रादेशिक सेना के साथ मिलकर हमले करें। शहरों व परकोटे से बिरे हुए कस्बों में जो शत्रु के गढ़ बाकी बचे हैं उन्हें फीरन नष्ट कर दिया जाना चाहिए!

देर तक करतल-ध्वनि. ग्रौर प्रशंसा की ग्रावाज़ ने उनके शब्दों का स्वागत किया। उसी दम इस चिर-प्रतीक्ति ग्रादेश के पालन की योजना बनाली गई!

जिस काउएटी के लिए कल्लू जिम्मेदार था उसमें एक शहर था श्रीर

एक परकोटे से घिरा हुन्ना करना था। जापानी पहले ही गाँव से भागकर शहर चले गये थे सिर्फ ५० न्नादिमयों की एक पल्टन वाकी रह गई थी। कठपुतिलयों की ५० न्नादिमयों की पल्टन के न्नावा गाँव में जापानियों ने दिल्णी दरवाजे से कुछ गज़ दूर एक फीजी दफ्तर भी बनवा रखा था। उसके न्नितिक हो के न्नाधीन १५० न्नादिमयों की एक टोली भी थी जिसका जिनलुंग लेफ्टिनेएट था। इस टोली की पहली पल्टन जिसका सरदार ग्वो था हो न्नीर जिनलुंग के साथ पुराने नैथोलिक गिरजे के कम्पाउएड में रहती थीं जहाँ दो कँचे किले बनवा लिये गये थे। दूसरी पल्टन का न्नाधा भाग दुंग नामक व्यक्ति की कमान में करवे के पूर्वी भाग में स्थित किले के न्नावर रहता था। गूपी दूसरे न्नाघे हिस्से का सरदार था जो करवे के पश्चिम में स्थित किले में रहता था। करवे के न्नास-पास खड़ी दीवारों पर तीसरी पल्टन के सैनिक न्नाट निशाना लगाने के स्थानों पर रहते थे न्नीर उनके बीच में संतरियों को भी तैनात कर दिया था। सब तरफ कठोरतम सैनिक न्नीकसी बरती जाती थी।

बयाँग भील ने मिल जाने के पहले फू नदी ने दो सोतों में बँटकर उसके प्रवाह की बाजू वाली ज़मीन के विशाल टुकड़े के इर्द-गिर्द एक पोला सा स्क्वेयर बना लिया था। गाँव उस टापू पर स्थित था और नदी प्राकृतिक खाई का काम देती थी। स्थल द्वारा गाँव में प्रवेश करने का एक ही मार्ग था—एक पुल था जो किनारे से पूर्वी दरवाजे की क्रोर जाता था।

यह योजना बनाई गई कि प्रादेशिक सेना इस दरवाजे से दाखिल होगी, पूर्वी व उत्तरी दीवारों वाली कठपुतिलयों का सफाया करेगी, करवे के पूर्वी भाग वाले किले को फूँक देगी और करवे के ऐन केन्द्र में स्थित कैथोलिक गिरजे के कम्पाउएड में दुश्मन का नाश कर देगी। कल्ल्तू की काउएटी-देश-रज्ञक सेना उनके पीछे जाने वाली थी और दिज्ञणी दरवाजे में सैनिक दफ्तर पर तैनात जापानियों और कठपुतिलयों का सफाया करने वाली थी। दा-श्वी और खर को अपनी जिले की देश-रज्ञक सेना करवे के पश्चिमी भाग वाले किले पर चढ़ानी थी। बार्की जिलों की सेनाओं को दिज्ञिणी और पश्चिमी दीवारों वाले कठपुतिलयों से निपटना था। साथ ही दो और काउएटियों की देश-रज्ञक सेनाएँ शहर से करवे

तक की सड़क पर तैनात कर दी गई थीं ताकि यदि जापानी शाहर से कुछ दस्ते मँगाने चाहूँ तो वे न श्रा सकें।

जिस रात त्राक्रमण किया जाने वाला था उसी रात कल्लू ने तमाम काउएटी त्रौर ज़िलों की देश-रक्तक सेनात्रों को त्रपनी कमान में एकिनित किया? एक बुढ़े लुहार त्रौर दा-श्वी तथा त्वुर को लेकर उसने एक गिरोह अनाया।

"पूर्वी दरवाजे वाला जो पुल है बहुत सकरा है," कल्लू बोला। "उस पर श्राक्रमण करना जरा महिंगा पड़ेगा। प्रादेशिक सेना के प्रधान दफ्तर वालों ने हमें कहा है कि हम पहले किसी श्रादमी को करवे में भेजें जो जाकर दरवाजा श्रन्दर से खोल दे। यह बूढ़े बाबा उसे श्रन्छी तरह कर सकते हैं। अब में लुहारी का काम करता था तो यही मेरे उस्ताद थे श्रीर वैसे मेरे ही गाँव वाले हैं। मैं चाहता हूँ श्राप किसी वीर श्रीर साहसी कामरेड को इनके साथ भेज दें। यह बड़ा महत्वपूर्ण काम है पर साथ ही बड़ा खतरनाक भी। कौन श्रापके ख्याल में यह काम कर सकता है ?"

> "मैं कर सक्ँगा क्या १" दा-रवी ने पूछा । "मैं जाऊँगा," ख़र ने भट कह दिया ।

"नहीं नहीं, तुम न जाश्रो," कल्लू ने हँसकर कहा। "तुम दोनों को तो श्रपनी देश-रज्ञक सेना का नेतृत्व करना है।"

दा-श्वी ने सुभाव दिया कि उसके भाई रू को भेज दिया जाय। खुर ने जोश से अपना पैर जमीन पर ठोका। "ठीक है! छोकरा तेज है श्रीर उसमें दम भी है! वह काम कर देगा!"

रू को बुलाया गया श्रीर पूछा यदि वह तैयार है।

"हाँ, हाँ निश्चित रूप से !" उसने खुशा होकर उत्तर दिया। कब चलोगे बाबा !"

"यह लो घड़ी, उसका डायल चमकता है," कल्लू बोला। "ठीक बारह बजे तुम दरवाजा खोल देना। पुल पर भागते समय सेना तुम्हारी मशीनगन से रचा करेगी। तुम निश्चित रूप से इसे कर पान्नोंगे या नहीं ?"

लुहार बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी खूँटीदार दाढ़ी सफेद हो

चुकी थी पर वह अब तक लम्बा-बीड़ा और बलवान् था। वह बड़े जोर से हँस पड़ा। "मैं गारएटी देता हूँ कि उस वक्त दरवाजा खोल दूँगा। ताले से मेरा उम्र भर वास्ता रहा है।" उसने रू की ओर सहिष्णुता से देखा। "क्यों वेटा, तैयार हो चलने के लिए १"

रू ने अपने गाल फुलाये और िर ऊपर से नीचे की ओर कर दिया। "क्यों नहीं ?" उसने क्रोच से कहा। "में ही वह हस्ती हूँ जिसने फूटमूठ के विवाह के दिन जापानी कमाएडर ईनो को मारा था। अगर मैंने इस काम में अपने जौहर न दिखाये तो मेरा सिर उड़ा देना।"

कल्लू हॅंसने लगा। "अच्छा ठीक है, ठीक है," उसने उसे ठएडा करते हुए कहा। "काम तुम दोनों का है—चूढ़े और बच्चे दोनों का सामान्य है। ग्रगर हम जीत लेते हैं तो पहला श्रेय तुम्हीं को मिलेगा!" उसने जेब में से एक और घड़ी निकाली। यह प्रादेशिक कमान वालों की है। इसे ग्रपनी घड़ी से मिला लो।"

पूर्व तैयारियाँ पूरी हो गईं। रू के पैर जमीन पर न पड़ते थे वह मुर्गे की भाँति उछलता-कृदता लुहार के साथ कम्पाउएड से बाहर हो गया। दा-श्वी उसके साथ गया श्रीर उसने श्रपने भाई के कंधे पर स्नेह-भरा हाथ फेरा।

' "रू," उसने धीरे से कहा, "तुम श्रभी छोटे हो श्रीर काम बहुत बड़ा है ! यह बहुत महत्त्व का काम है ! काम करने के पहले खूब सोच-विचार लेना श्रीर बूढ़े बाबा की हर तरह से मदद करना । वीरता से काम लेना पर साथ ही चौकन्ने रहना ! गलतियाँ मत करना !"

लड़का सीधा खड़ा रहा उसने अपना सिर उठाकर दा-श्वी की श्राँखों में श्राँखें डालकर देखा। "आप न घबरायें," उसने हत्ता से कहा। "मैं या तो अपना कर्त्त व्य पूरा करूँगा श्रीर या लौटकर न श्राऊँगा।"

दा-श्वी ने उसकी पीठ ठोकी। "तब तुम जरूर सफल होंगे! मैं तुम्हें बधाई देने के लिए तुम्हारी प्रतीचा करूँगा!"

वह रू ग्रोर लुहार को तकता रहा श्रीर वे रात्रि में लुप्त हो गये। श्राहिस्ता से वह मुड़ा श्रीर श्रपनी देश-रत्तक सेना की दुकड़ी की श्रोर लौटा। रू श्रीर लुहार नदीलपी खाई के किनारे-किनारे चलते हुए शहरपनाह के पश्चिमोत्तरीय कोने पर एक जगह पहुँचे। पानी गहरा श्रीर वेगपूर्ण प्रतीत हुआ। रू ने कहा वह लुहार को तैरकर उस पार ले जायगा पर भूदा हँस दिया। उसने कपड़े उतारे श्रीर एक हाथ में उन्हें सम्हाले दूसरे हाथ से पानी काटता हुआ वह दूसरे किनारे तक तैरकर गया। दीवार किनारे से सटी हुई थी। रू उसी के पीछे-पीछे गया।

दीवार कोई दस फीट ऊँची थी। जहाँ वे खड़े थे उस जगह कुछ टलवाँ थी; उसकी सतह वर्षों के बोभ से दबी हुई कहीं खुद गई थी, कहीं गढ़े पढ़ गये थे। जुहार फुर्ती से दीवार के ऊपर पहुँच गया ग्रीर रू भी उसीके पीछे पकड़ता फिसलता चढ़ गया। रू ने सराहना भरे-ग्रांदाज़ में सोचा, यह बूढ़े बाबा बड़े तेज़ हैं!

गाँव में कमल-ताल के पास वे कृद पड़े। उसी का चक्कर लगाते हुए लुहार रू को निर्जन श्रीर सुनसान गिलयों में होता हुआ श्रपने घर ले गया जो गाँव के पूर्वी भाग में स्थित था। वहाँ वे करीब एक घरटे तक दके।

११ बजे बूढ़े ने ऋपनी पत्नी को भेजा कि वह पूर्वी दरवाजे पर जाकर स्थिति देख कर ऋाये। वह लौटकर ऋाई तो उसने बताया कि सब ऋोर सन्नाटा है। लहार ने एक लोहे का रंभा ऋौर कुछ चिथड़े साथ ले लिये।

"यह काहे के लिए ले जा रहे हो श जब वे चलने लगे तो रूने उससे पूछा।

"इसी से दरवाज़ा खोलेंगे," बूढ़े ने हॅसकर जवाब दिया।

जिस गली में वे जा रहे थे जब वह श्रागे जाकर एक चौड़ी सड़क में मिल गई जो पूर्वी दरवाज़े को जाती थी तो उन्होंने श्रपने शरीर कोने के मकान की दीवार पर टिका दिये श्रीर सतर्कता से श्रपने मुँह बाहर को निकाल कर भाँका। दरवाज़े के प्रवेश-द्वार की श्रॅंबियारी सुरंग से श्रव वे कोई बीस गज़ ही दूर रहे होंगे। शहर-पनाह बीस फीट मोटी थी। फाटक जिसका भारी दरवाज़ा लोहे के सींखचों का बना हुआ था श्रीर दीवार के श्रन्दर बनी हुई सुरंग के बाहरी किनारे पर था। लेकिन सड़क के उस पार पंसारी की दूकान के कम्याउग्र उ

के सामने तीन कठपुतली सैनिक बंदूकों से लैस बैठे श्रापस में कुछ काना-फूसी कर रहे थे।

"हाँ, हाँ वे सो गये हैं !" एक ने प्रमुदित हो कहा। दो कठपुतिलयों ने कम्पाउराड की दीवार फाँदी तीसरा वहीं खड़ा दायें-बायें घूमता रहा जैसे पहरा दे रहा हो।

बूढ़ा जुहार जानता था कि दूकानदार गाँव से वाहर हैं। उसने अंदाज़ लगाया कि या तो कठपुतिलयाँ दूकान में चोरी करने गये होंगे या फिर औरतों के पीछे गये होंगे। वह और रूपतीचा करते रहे और उनकी वेचैनी बढ़ती गई। घड़ी की सुइयाँ उत्तरोत्तर मिलती जा रही थीं। अब उनके लिए ऐसा कोई रास्ता ही न था जिससे वे सुरंग में जा पहुँचते और सड़क के उस पार बैठी कठपुतिलयाँ उन्हें न देख पातीं। बूढ़ा अधीर हो रहा था कि इतने में रू को एक बात स्भी। उन्होंने खुसर-पुसर करके जल्दी-जल्दी उस पर बहस की। जुहार ने बात मान ली और रू को कुछ हिदायतें दीं। रू भटपट गली में लीट गया।

उन तंग गिलयों में छिपे-छिपे चलता हुआ रू फिर उसी सहक के किनारे जा निकला जो फाटक से कई गिलयाँ फासले पर थी। उसने एक पत्थर उठाया और एक सिपाही के फेंकमारा और उड़नछू हो गया। कठपुतली सिपाही भी चक्का हो सुनसान सड़क के इधर-उधर देखने लगा। एक मिनट बाद रू ने उसके पीछे से आकर एक पत्थर उसकी पीठ में मारा।

"कौन है १" सिपाही गुस्सा होकर चिल्लाया।

रू उसके सामने आ गया। "तुम लोग भी क्या कमात का काम कर रहे हो।" उसने व्यंग्य किया। वह घूमा और गली में से अदृश्य हो गया। अस्पष्ट भाषा में उसे गातियाँ देते हुए सिपाही ने उसका पीछा किया।

ज्योंही वह छोर खाली हुआ कि लुहार पूर्वी फाटक की सुरंग में दौड़ा । लेकिन आधी रात बीत चुकी थी और बाहर खड़ी प्रादेशिक सेनाएँ यह समभक्तर कि फाटक खोलने की योजना विफल हो गई होगी उसकी श्रोर दोड़ी चली आ रही थीं। पाँच मशीनगनों से उन्होंने फाटक की दीवार के ऊपर बने हुए कठपुतलियों के मीनार उड़ा दिये। दुश्मनों ने ताबड़तोड़ उसका जवाब दिया और िषपाही अपने-अपने स्थानों को दौड़ने लगे। सारी सड़कों पर भगदं मच गई। अब सुरंग के बाहर आने का छुहार को साहस न हुआ। उसका अगर मौका था तो सिर्फ यह कि यह फाटक खोल देता। उसने फटपट अपना रंभा चिथड़ों में लपेटा और उसे उस भारी ताले में फँसा दिया। एक ही भारी सुमाव में ताला खुल गया। उसने सलाखें खोंचकर अलग कर दीं और दरवाजा खोल दिया।

"खुला हुआ है, खुला हुआ है !" वह दीवार से भागते हुए चिल्लाय। उसके पीछे कठपुतली सैनिकों ने बन्दूकों से सीसा उँडेलना शुरू किया और दीवार पर खड़े शत्रुओं ने उसकी दौड़ती हुई आकृति पर दस्ती बस फेंके। वह लपककर जमीन पर लेट गया, कुछ गज लोटा-पलटा और फिर उठकर खड़ा हो गया। स्थल के संकुचित दुकड़े पर शहर-पनाह के बाहरी हिस्से के किनारे दौड़ता हुआ वह नदी में कुदा और तैरता हुआ सुरिह्नत स्थान पर पहुँच गया।

प्रादेशिक सेना वालों ने खुशी में उन्मत्त हो अपनी रायफलों, मोरटारों श्रीर मशीनगनों से खुले हुए दरवाने में श्राग भड़का दी। शत्रु-पत्त की गर्मी शीवता से कम होती गई।

हाथ में भिस्तौल लिये हुए कम्पनी का एक लीडर कूद पड़ा। "श्राश्रो चलें!"

उसके ग्रादमी पुल पर उसके पीछे चले। किले से धड़धड़ाती हुई मशीनगनों ने कई इमलावरों को ग्रपना शिकार बनाया। कम्पनी-लीडर खुद धायल हो गया।

उसने बड़ी पीड़ा से अपने को उठाया। "साथियो, चलाओ गोलियाँ!" वह चिल्लाया श्रीर मुँह के बल गिरा।

"चला श्रो गोली ! मारो !" सैकड़ों कराठों से श्रावाज गूँजी श्रौर कम्पनी धड़धड़ाती हुई करवे पर पिल पड़ी ।

दस्ते पर दस्ता शोर करता हुआ खाई के उस पार आ गया। फाटक के अपर खड़े कठपुतली सैनिक दीवार के सहारे भागे। अब अन्दर वाले दस्ते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपर पहुँचे और अपनी-अपनी जगहें बनाली। उस मौके

की जगह से उन्होंने दीवारों के दोनों त्रोर के रात्रु के गढ़ों पर श्राक्रमण किया त्रीर सड़कों पर खड़े सिपाहियों पर धुत्राँघार त्राग बरसाई। पौ फटने तक उत्तर व पश्चिम की दीवारें साफ हो चुकी थीं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

सवेरे आठ बजे प्रादेशिक फौज के दस्तों ने करबे में आम हमले शुरू कर दिये। पूर्वी भाग में स्थित किले की दूसरी कठपुतली पल्टन को घेर लिया गया। वहाँ भी ऐसी धुआँधार गोलियाँ बरसाई गई कि एक दुरमन ने भी अपना सिर निकालने का साहस न किया। जरा देर में किले के ऊपर से आवाज आई, "हम हथियार डाल रहे हैं।" कठपुतली सैनिक सड़क पर खाली हाथ घूमने लगे, केवल कुछ ही ऐसे थे जो अपने साथ रायफलों के मख्बी बँधे हुए बएडल लिये हुए थे। आंतिम व्यक्ति दुंग था जो दूसरी पल्टन का सरदार था, वह भी बाहर निहत्था निकल आया। उसने तो बगैर कहे-सुने अपने आप समर्पण कर दिया। तमाम कठपुतली सैनिक पीछे की पंक्तियों में भेज दिये गये।

करने के दिल्ली दरवाजे के पास ही कल्लू त्से की काउएटी-देश-रच्किसेना ने पोले स्ववेयर कम्पाउएड के, जिसमें जापानियों ग्रीर कठपुतिलयों के प्रधान पहरे थे. ग्रास-पास तमाम मकानों की छतों पर चढ़कर ग्राक्रमण के लिए जगहें बनाली थीं। देश-रच्क सेना ने सतत गित से कम्पाउएड में दस्ती बम गिराये यहाँ तक कि काले धुयें का वातावरण पर साम्राज्य छा गया ग्रीर धुएँ के बादल ग्राकाश की ग्रीर उटने लगे। दुश्मन ने कई बार उस नरक-कुण्ड से से बच निकलने की कीशिश की लेकिन हर बार जब धमाका होता तो वे चकराते हुए भागते ग्रीर उनका भारी नुक्सान होता। ग्रान्त में जो बचे-खुचे थे कमरों में छिप गये ग्रीर फिर कोई मुकाबला न किया। खिड़की के टूटे-फूटे शीशों में से निकालकर उन्होंने ग्रपनी रायफलें वर्बीद कम्पाउएड में पेंक दीं।

श्रपनी काउएटी की देश-रक्तक सेना के एक दस्ते की श्रगुत्र्याई करता हुश्रा कल्लू श्राया, कम्पाउएड के दरवाज़े को लात मारकर खोला श्रीर लम्बे डग भरते हुए ग्रन्दर घुस गया। कठपुतली सैनिकं मकान के एक कोने में बैठे डर से धूज रहे थे। जब कल्लू ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके साथ ग्रच्छा व्यवहार किया जायगा तब जाकर कहीं उनकी जान में जान ग्राई।

पर जापानियों का कहीं पता न था। एक देश-रह्मक सैनिक ने अपनी बन्दूक से एक कम्बल को उठाया जो फर्श पर एक लकड़ी की फ्रेम से लगा हुआं घिसट रहा था। बिस्तर के नीचे एक जापानी अपना सिर दीवार से टिकाये ऊँट की नाई अपनी कमर उठाये गुड़मुड़ी बना बैठा था। वह किसी सूरत से वहाँ से निकलना नहीं चाहता था। आखिरकार दो-चार आदिमियों ने मिलकर उसकी टाँगों पकड़ीं और घसीटकर मैदान में ले आये। वह ताबड़तोड़ ऊँकड़ूँ दैठ गया और अपने धुएँ से काले हुए चेहरे से उनकी ओर तकने लगा।

एक और साथी ने एक बड़ा थैला हिलाया जिसे वह समभा अनाज का बोरा होगाः लेकिन उसके छूते ही वह ऐंटा और सिकुड़ गया। उसमें एक जापानी घुस गया था जिसने उसमें बन्द होकर उसके मुँह को हाथ से एकड़ लिया था। दो सैनिकों ने थैला उठाया, उसे उलटा किया और जापानी को निकाल लिया।

कैंद किये हुए एक कठपुतली सैनिक ने काँग की स्रोर इशारा किया। कल्लू ने उस पर बिछी हुई सरकरडे की चटाई हटा फेंकी। उसने देखा कि दो जापानियों ने काँग के ऊपर से कुछ ई टें हटा दी थीं स्रोर खुद उसमें घुस बैठे थे। जब वे खींचकर निकाले गये तो उनकी हालत बड़ी उपहासास्पद थी। सिर से पैर तक वे राख से लथपथ श्रीर सफेद थे।

"तुम्हारी बन्दूकें कहाँ हैं ?" कल्लू ने पूछा।

जापानी मूर्खों की नाई उसकी श्रोर तकने लगे पर बोले कुछ नहीं। श्रपनी तलाशो जारी रखते हुए देश-रचक सेना ने काँग में से दो श्रर्ध-श्राटोमैटिक पिस्तील श्रोर तीन रायफलें बरामद कीं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

कस्वे के पश्चिमी विभाग में दिल्ला श्रीर पश्चिमी दीवारों वाले कट पुतली कैदियों ने समर्पण कर दिया था लेकिन गूपी के श्रधीन किला श्रव तक बचा हुश्रा था। क्योंकि खुर श्रीर दा-श्वी के मातहत जिले की देश-रज्ञ सेना में श्रादमी कम थे, दूसरे उनके पास मशीनगन भी न थी इसलिए कुल प्रादेशिक सेना कमान ने उन्हें श्रादेश दिया कि वे कठपुतलियों से बातचीत करके उनसे समर्पण करवालें।

किले को घेरते समय देश-रत्त्वक सेना वालों को रू मिल गया। जब वे भुके हुए मकानों के पीछे-पीछे चले जा रहे थे श्रीर गढ़ से करीब १०० गज़ दूर थे तो वह उनमें जाकर मिल गया। दा-श्वी श्रीर खुर ने बारी-बारी से कठपुत-लियों को चीखकर पुकारा श्रीर श्रात्म-समर्पण के लिए कहा।

"हे कठपुली देशवासियो ! हमने कस्बे को घेर लिया है; अपने हथियार क्यों नहीं डाल देते ? अपनी जानें इन जापानी शैतानों के हाथ न बेचो !"

चीख़ते-चीख़ते उनकी ग्रावाज़ें बैठ गईं लेकिन किले में से कोई जवाब न ग्राया।

"यह बेकार है," देश-रत्त्वक सैनिकों ने कहा। "हमें इन कुतिया के पिल्लों से लड़ना पड़ेगा।"

उन्होंने श्रपनी रायफलों से धुँ ग्राधार गोलियाँ वरसाई । कटपुतिलयों ने जवाबी गोलियाँ चलाई श्रीर युद्ध श्रारम्भ हो गया।

"गोलियाँ न चला हो ! हम सब चीनी हैं ! हम ऋपने कैदियों से अच्छा बर्ताव करते हैं ! छोड़ दो ऋपनी बन्दूकें !"

"तुम्हें हमारी बन्दूकें चाहिएँ ?" गूपी किले के ऊपर से चिल्लाया।

"हाँ हाँ ! गिरा दो उन्हें !"

"ग्रगर तुम उन्हें लेना चाहते हो-तो ऊपर स्राकर लेली !" इस पर तो देश-रचक सैनिकों के बदन में स्राग लग गई, वे पहले से

श्रिधिक शिक्त व उत्साह के साथ जूक पड़े।

जब प्रादेशिक कमान को इस भयंकर स्थिति की खबर मिली तो उन्होंने तीस आदिमयों का एक विनाशकारी दस्ता ५०० पौंड डायनेमाइट आटे के बोरों में रखकर साथ रवाना कर दिया। जिले की देश-रज्ञ सेना के सैनिकों को आदेश दिया गया था कि वे किले के नीचे सुरंग खोदने में इस दस्ते की मदद करें। किले के पास साफ जगह में बने हुए एक मकान के अन्दर से काम फीरन शुरू किया गया। यह जानने के लिए कि सुरंग सीधी खुद रही है या नहीं, विनाशकारी दस्ते का सरदार एक दस्ती बम आगे की ओर फेंक देता था। उन धमाकों का अनुकरण करते हुए लोग सुरंग खोदते-खोदते आगे बढ़ते गये और अन्त में किले की दीवारों के ठीक नीचे पहुँच गये।

जहाँ सुरंग समाप्त होती थी उसके मुँह पर ५०० पौंड की डायनेमाइट से भरा हुआ एक लकड़ी का सन्दूक रख दिया गया—और जहाँ से सुरंग शुरू हुई थी वहाँ से लेकर उस सन्दूक तक एक डोरी खींच दी। दा-श्वी ने कठपुत-लियों से समर्पण करने के लिए अन्तिम अपील की।

"श्रव तुम्हारी भलाई इसी में है कि बाहर निकल श्राश्रो," उसने उन्हें चेतावनी दी। "किलो के नीचे खाई खोद दी गई है। श्रगर तुम न निकले तो क्र तुम्हें हम नाच नचा देंगे।"

गूपी को देश-रक्तक सेना के ध्वंस करने की चमता पर सन्देश था। "जरा-से नाच में क्या रखा है ?" उसने लापरवाही से गरजकर कहा। "देखें दुम लोग कैसे हमें उड़ाते हो ?"

सूर्य बन्तों की कोपलों के पीछे ग्रास्त होता जा रहा था। डोरी को माचिस दिखा दी गई थी श्रौर किले पर क़ब्ज़ा करने वाले किले से कहीं दूर हट गये थे।

"फ़र्ती करो, कटपुतिलयों !" दा-श्वी ने ब्राहवान किया । हमने डोरी सुलगा दी है ! एक मिनट में वह फट जायगी !"

ग्पी के दो त्रादमी क्दना चाहते थे, लेकिन उस गद्दार ने बन्दूक के कुन्दे से उन्हें रोक लिया।

"यहीं एक जास्रो !" उसने हुक्म दिया । "वे हमें कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते—्या लू तो कुत्ते के पिल्ले से भी गये-बीते हैं ! यह तो महज हमें डराने की गीदड़-भभकी है !" उसने देश-रक्तक सेना वालों पर व्यंग्य-बागा छोड़ने शुरू किये स्रोर उसकी स्त्रावाज नाकहीन मुँह से गरजती हुई निकली । "तुम बेचारे

बा लू खतम हो चुके हो, श्रौर तुम्हें इसकी खबर ही नहीं! यमदूत तुम्हें तुम्हारे—पकड़ कर नरक में घसीटने के लिए श्राने वाला है! ......

लेकिन पूर्व इसके कि वह कोई और शब्द उच्चारे एक भयंकर धमाका हुआ जिसने किले को उठाया और हवा में उड़ा दिया। टूटी हुई ई टें, कबेलू, लकड़ी वगैरह सब दिशाओं में उड़ीं। एक मील के फासले तक के मकानों की कागज की खिड़कियाँ धमाके से चूर-चूर होकर उड़ीं।

ज्यों ही धमाके से उड़े करा जमें देश-रक्षक सैनिक हथियार बचाने के लिए दौड़े। गूपी ग्रीर उनके लोगों की हड्डी-पसिलयों तक का कहीं पता न चला। उस गढ़ से काफी दूर तीन-चार विकृत लारों मिलीं। कठपुतिलयों की बन्दूकों के परख़चे उड़ गये थे। उनमें से एक भी ऐसी न बची थी जिसका दुवारा इस्तेमाल किया जा सकता।



श्रव सिर्फ कैथोलिक गिरजे का कम्पाउएड जिसमें दो किले थे दुश्मनों के हाथों में रह गया था। करने से बाहर देशर-च्क सैनिकों ने जापानी श्रीर कठपुतली सैनिकों के जत्थों को जो शहर से किले वालों की सहायतार्थ मेंजे जा रहे थे मारकर पीछे को खदेड़ दिया। खर श्रीर दा-श्वी के लोगों को श्रादेश दिया गया कि वे श्रपने सैनिकों को लोकर पश्चिमी दीवार के सामने स्थल पर श्राराम करने चले जायें। दा-श्वी ने खर से कमान सम्हालने के लिए कहा श्रीर वह खुद श्रपने देश-रचक सैनिकों के एक गिरोह को लेकर कम्पाउएड के श्रासपास एकत्र दस्तों से जा मिला। उसने उत्लिसित हो सोचा कि हमने इसे पूरी तरह घर लिया है। हो श्रीर जिनलुंग श्रीर बाकी हरामी इस बार बचकर नहीं जा पार्येंगे।

कम्पाउरड कस्बे के मध्य में एक चौड़ी गली के सामने स्थित था और प्रशेट काँची दीवार से घिरा हुआ था। हर मीनार पर एक कठपुतली निशाने-बाज़ तैनात था। जापानी ३८ रायफलों से जो कोई भी गली में निकलने का साहस करता वे उसे उड़ा देते थे। कुछ किसान युद्ध-चेत्र से निकलने के लिए गली में भागे। श्रीर उनके दौड़ते ही दो गोलियों ने उनमें से दो को श्रपना निशाना बना लिया। गैर-सैनिक किसानों की इस पापपूर्ण हत्या से श्राक्रमण्कारी श्राग बबूला हो गये। प्रादेशिक कमान ने श्रपने दच्च निशानेवाओं को श्राग दी कि वे मीनारों के बाज, वाली इमारतों की छतों पर चढ़ जायें। रेत के पीछे सरकते हुए पूर्वी मीनार के माँकने के छेद पर निशाना लगाया। हालाँ कि शाम हो रही थी पर फिर भी उनकी पहली गोलियों की वर्षा ने शत्रु के निशाना बाजों को ढेर कर दिया।

"बंबा गर्क हो इन हरामज़ादों का ! स्त्रगर तुममें से कोई निशानाबाजी का दम भरता हो तो देखें हमारे पुराने स्त्राका पर स्त्रपना कौशल दिखाओ।"

दा-रवी जिनलुंग की आवाज पहचान गया; उसका खून खौलने लगा और वह इतना क्रोधित हुआ कि उसके आगे अन्धेरा छा गया। उसने सुनः कि फौज का एक निशानेबाज बड़े गम्भीर स्वर में उत्तर दे रहा है, "गालियाँ मत दे बे! मैं तेरी गोली का जवाब देता हूँ, तू समभता क्या है?"

"श्रन्छी बात है !" जिनलु ग चिल्लाया । "देखें कीन बीर है ! मैं इस कवेलू को सीधा खड़ा करता हूँ अगर तू इसे मार देगा तो मैं अपनी रायफल फैंक वूँगा !"

"मैं भी ऐसा ही करूँगा। तूपहले गोली चला।" निशानेबाज़ ने भी रेत के थैलों के ऊपर एक कवेलू रख दिया।

जिनलुंग ने एक ही बार में उसके धुरें बिखेर दिये।

"खुरा नहीं है ना ?" वह बड़बड़ाया। "ले ग्रव तेरी बारी है।" उसने यह कहते हुए किले की मुँडिर पर एक कवेलू रखना ही चाहा था कि एक बन्दूक छुटी त्रीर गोली कवेलू और उसके हाथ को छेदती हुई निकल गई।

जिनलुंग के असभ्य उपालम्भ व गालियाँ प्रादेशिक दस्तों के विजयोक्षास श्रीर हँसी की आवाज में दव गईं। लेकिन गम्भीर स्थिति सामने आ चुकी थी। रात हो चुकी थी और प्रादेशिक कमान को यह आदेश मिल चुका था कि कम्पाउएड श्रौर किले सबेरा होने तक जीत लिये जाने चाहिएँ।

श्राक्रमण्कारियों ने मोरटार, मशीनगन श्रीर रायफल की श्राग दुश्मन के गढ़ पर धुँ श्राधार बरलानी शुरू कर दी। कठपुतिलयों ने भी मुकाबला किया श्रीर गोलियों की सनसनाहट व बमों के धमाकों ने कानों के पर्दे फाइ दिये। दुश्मन के किले के भाँकने के छेदां के श्रासपास चाँदमारी के निशान पड़े हुए थे। गोलियाँ चलती रहीं श्रीर एक के बाद दूसरी कठपुतली ढेर होती गई।

हो ने ग्रात्म-समर्पण करने से इन्कार कर दिया पर यह वह मी खूब जानता था कि किला कुछ देर का ग्रीर है। ग्रपने पिट्ठू को से खुफिया तौर पर सलाह-मशवरा करने के बाद हो ने ग्रपने सैनिकों को भाषण दिया। उसने घोषणा की कि शहर से ग्रभी-ग्रभी खबर ग्राई है कि हमारी सहायतार्थ सुबह तक फीजी दस्ते भेजे जा रहे हैं ग्रीर हमें चाहिए कि तब तक दुश्मन को रोके रहें। यह भूठ था लेकिन उसने ग्रपने हुक्म पर जोर देते हुए कहा कि ग्रगर कीई भी डिगा है तो उसे गोली मार दी जायगी। युद्ध उसी जोश व खरोश ग्रीर गरमी के साथ जारी रहा।

पश्चिमी मीनार के पास एक इमारत में प्रादेशिक सैनिकों ने बड़ा सा आग का नलका श्रीर हाथ का नल लगा दिया। उन्होंने हौज़ को गैसोलिन से भर दिया श्रीर मीनार के ऊपर से नीचे तक वह छिड़क दिया। साथ ही उस पर मोरटार गोलों से प्रहार किया। उसमें से ज्वालाएँ भड़क उठीं श्रीर जोर की गरज निकली। फिर वही हश्र पूर्वी मीनार का भी हुआ श्रीर वहाँ भी ऐसा ही भयावह ध्वंस हो गया।

उत्तरी चीन के पटारों से सरसराती हुई हवा के जबरदस्त भोके श्राते श्रीर काले भारी बादल हटाते हुए जा रहे थे। मूसलाधार पानी बरस रहा था पर प्रादेशिक सेना शत्रु पर पिली हुई थी। लेकिन जब पानी श्रपने साथ बड़े-बड़े श्रोले गिराने लगा तो सेना को श्राज्ञा दी गई कि वह श्रन्दर चली जाय।

दा-श्वी कोध श्रीर व्ययता से श्रपने दाँत पीस रहा था। उसे विश्वास हो गया था कि श्रव श्रधिक शत्रु नहीं क्चे हैं। यदि उसके श्रपसर उसे इजाज़त दे देते तो वह श्रपनी देश-रज्ञक सेना के श्रादिमयों को लेकर जाता श्रीर सारे कठपुतली सरदारों को पकड़ लाता। प्रादेशिक कमार्ट्डर ने उनकी प्रार्थना स्त्रीकार कर ली ख्रीर कहा कि वे लोग उस पल्टन के साथ चले जायें जिसे उसने कुछ देर पहले वहाँ जाकर जाँच पड़ताल करने की ख्राज्ञा दी थी।

पानी कह रहा था श्राज बरस कर फिर कभी न बरस्ँगा। दा-श्वी की दस्ता रेंगकर कम्पाउरड की दीवार के उत्तर-पूर्वी किनारे पर पहुँच गया, एक सीढ़ी जमाई श्रीर पीछे के श्राँगन में जा कूदा। सतर्कता से रेंगते-सरकते सरकरडों में होते हुए वे गिरजे तक गये। श्रव यही एक इमारत ऐसी थी जो साबित-सालिम थी। श्रव उन्हें श्रगर श्रावाज श्रा रही थी तो मीनार के जले हुए श्रंगारों की सी-सी श्रीर पानी की टप-टप की। उन्हें शक था कि कहीं पिछ्ठवाड़े के दरवाजे पर दुश्मन घात लगाये न बैठे हों इसलिए उसे छूने की कोशिश किये बिना ही वे घूमकर श्रागे वाले ऊँचे दरवाजे पर पहुँचे। किवाइ चौपट खुले हुए थे। ज्योंही दा-श्वी ने उस श्राँधियारी देहलीज़ पर कदम रखा है कि वह किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह मशीनगन थी।

लोगों ने अपनी बैटिरयाँ जलाई अगेर हर चीज तलाश की। पिस्तील रखने के खाली बैग, कारत्सों की पट्टी वगैरह गिरजे और पादिरयों के कपड़े रखने के कमरों की दीवारों पर लटक रही थीं। पर्श के बीच में जले हुए कागज की राख के ढेर लगे हुए थे। मेज-कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थीं। दराज और उनकी चीज़ें अस्त-व्यस्त पड़ी हुई थीं। पर शत्तु वहाँ से फरार हो चुका था।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

हो, उसकी रखेल, ग्वो, जिनलुंग और लगभग बीस और आदिमियों ने मीनारों में आग लगाई जाने के पहले ही अपने फरार की योजना बना ली थी। जब प्रादेशिक दस्ते मूसलाधार बारिश से बचने के लिए छिप गये थे तो इन ग्रहारों ने कम्पाउराड की दीवार में एक सुराख कर लिया था और सबके सब पश्चिम की ओर भाग गये थे। कमल-ताल का चक्कर लगाने के पश्चात् वे शहर-पनाह के पास पहुँचे। जिनलुंग नंगे पैर दीवार पर चढ़कर दूसरी और कूद पड़ा श्रीर एक मोटे से रस्से से उसने श्रीरों को भी उतार लिया। फिर उसने उस रस्से का एक सिरा बाहर की मुँडेर पर बाँध दिया श्रीर कटपुतिलयाँ एक-के-बाद दूसरी उस पर से सरक कर खाईनुमा नदी पर पहुँच गई । उस कुहरेपूर्ण श्रॅं धियारी रात में गौर से देखने पर उन्हें पता चला कि नदी के उस छोर पर कुछ देश-रच्क सैनिक तैनात हैं। खुर के श्रादमियों को पश्चिमी किनारे पर पहरा देने की जिग्मेदारी दी गई थी ताकि कोई शत्रु वहाँ से न फरार हो सके। श्रीर ये सैनिक एक दस्ता बनाये वहाँ पहरा दे रहे थे।

हो की चालाकी ने फीरन काम किया। उसने ऋपनी बन्दूक खोली और उसके पट्टे से ऋपनी रखेल को पीटने लगा स्त्रीर जोर-जोर से गालियाँ देने लगा।

"तेरी मा का -- । साली राहार की बच्ची । मैंने ब्राखिर तुमे पकड़ ही लिया—चली चल सीधी ।"

जब कठपुतली सरदार खाई के उस पार पहुँचे तो देश-रक्तक सेना के दस्ते के नेता कुदाक मा ने अपनी बन्दूक उनके सामने अड़ा दी। "आज्ञापत्र दिखलाओं।" उसने गरजकर कहा।

"सुसरे आज्ञावत्र की कौन परवाह करता है।" हो चिल्लाया। हम प्रादेशिक मुख्यालय से आ रहे हैं और हमने हो की रखेल को पकड़ लिया है। बारिश से हम पूरी तरह भीग गये हैं और ठिटुर रहे हैं। जल्दी दौड़ो और दो-चार नार्वे हमें ला दो।"

किसी प्रकार का शक न करते हुए कुदाक और उसके ग्रादिमयों ने फौरन तीन छोटी नावें लाकर खड़ी कर दीं। हो ने स्त्री को किनारे की ग्रोर धकेला और ग्रपने साथ एक नाव में घसीटकर उसे बैठा लिया।

"छिनाल की बच्ची !" उसने गालियाँ देते हुए कहा । "क्या अब भी भागने का इरादा कर रही है ?"

जब कठपुतली भगोड़े नावों पर सवार हो गये तो हो ने देश-रक्तक सेना वालों को आ्राज्ञा दी कि उसे स्थल की आरे ले चलें। ज्योंही नाविकों ने डाँड चलाये हो स्थोव की ओर मुझा जो उसकी बाजू में ही बैठा था। "जरा तुम्हारी रायफल तो दिखात्रो," उसने मुस्कराते हुए कहा। उसने हिथियार लिया, हाथ से जाँचते हुए उसे तोला ऋौर कहा। "ऋरे भई यह बन्दूक तो बेकार है।" ऋौर उसने वह रायफल पानी में फेंक दी।

"यह तुमने किसलिए कर डाला ?" स्योव ने उत्ते जित होकर पूछा।

हो खिलखिलाकर हँस पड़ा । "ऐसी पुरानी ट्रटी-फ्रूटी बन्दूक तुम्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए । हमने कुछ बड़ी बढ़िया चीज़ें दुश्मन से छीनी हैं। प्रधान दफ्तर पहुँचकर मैं तुम्हें वास्तव में एक बड़ी उम्दा बन्दूक दूँगा।"

नावें प्रधान द्वीप पर पहुँची ऋौर कठपुतली भगाड़े भाट निकल-निकल कर किनारे से लगे हुए बाँच पर चढ़ गये।

हम छोटे वेरों वाले गाँव को चल रहे हैं। मैं चार आदिमियों को अपना शरीर-रचक बनाकर लेजाना चाहता हूँ।

वहाँ कुल पाँच ग्रादमी दस्ते में थे। जब कुदाक ग्रौर स्योव तथा दो श्रौर देश-रत्तक सेना के ग्रादमी कटपुतिलियों के साथ चले गये तो पहरे पर सिर्फ एक शख्स वाँग रह गया। वाँग ने देखा कि एक ग्रहार पीछे रह गया था श्रौर बाँध पर किसी किसान की मंदैया में घुस गया था। च्राप-भर बाद ही एक बूढ़ा लपकता हुन्ना त्राया। वह वाँग के पास त्राया श्रौर उसने उसकी बाँह पकड़ ली।

"वह जो सिपाही है हमारे श्रपने श्रादिमयों जैसा नहीं है।" किसान ने भठ उससे कान में कहा। "वह मेरे कपड़े श्रीर बिस्तर ही उठाकर ले जारहा है! बा लू में से तो किसी ने श्राज तक ऐसी हरकत नहीं की!"

वाँग लपका हुआ भोपड़ी में पहुँचा तो क्या देखता है कि ग्रहार चीज़ें चुराकर ले जाने को तैयार है। उसने अपनी पिस्तौल ग्रहार के सीने पर रख दी।"

"खबरदार जो शोर मचाया १" उसने चेतावनी दी। "कौन हो तुम लोग १ जल्दी बतात्रो!"

"गोली मत मारो ! मैं बताता हूँ ! हमारे टोली का सरदार हो है !" वाँग के रोप का ठिकाना न रहा । वह निराश हो गया, उसने सोचा ऐसे में अकेले उन गहारों का पीछा करना निरर्थक है। उसने उस कटपुतली की रायफल छीन ली, श्रपनी पिस्तील किसान को दे दी श्रीर कहा वह उस पर वहीं पहरा दे श्रीर खुद दोड़ा हुआ बाँध पर खबर करने पहुँचा।

तब तक दा-श्वी और गिरोह को यह पता लग गया कि उस रस्से के कैरिये दुश्मन एाइर-गगाह फाँदकर फरार हो गया है। वे उनके पद-चिन्हों के पीछे-पीछे चलते-चलते खुर और उसके देश-रक्षक सैनिकों से मिले, अभी दा-श्वी उन्हें यह बता ही रहा था कि कठपुतली सरदार किस तरह भाग गये कि काँग दौड़ता-हाँपता आया और उसने आकर खबर दी कि हो और उसकी टोली चाँघ के सहारे चार देश-रक्षक सैनिकों के साथ पश्चिम की ओर जा रही थी।

त्थुर श्रीर दा-श्वी ने फाटपट सलाह-मराविरा किया। उन्होंने निश्चय किया कि पानी के ज़रिये वे ज्यादा तेज़ी से पीछा कर सकते हैं। तीस श्रादमी तीन चड़ी नाघों पर लद गये। जब फिसान सैनिकों को पता चला कि वे हो का पीछा कर रहे हैं तो उन्होंने बड़े ज़बर एसत हाथों से डाँड पानी में चलाये श्रीर राज़ब की फ़र्ती से पानी में लपकते चले गये।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

जब देश-रक्तक सैनिकों का 'रक्तक दरता' कठपुतिलियों की टोली से आगे बढ़ गया तो कुदाक मा को महसूस हुआ कि वे छोटे बेर की तरफ नहीं जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों वे आगे चलते गये उसका शक बढ़ता गया। उसने पीछे फिर-कर उन गहारों की आर देखा। उनकी बंदूकें देश-रक्तक सैनिकों की ओर सधी हुई थीं!

धत तेरी की ! कुदाक ने सोचा ये तो कमबख्त कठपुतिलयाँ हैं ! हम ऐसे भी गूंगे क्योंकर बन गये ! हमने तो उन्हें किनारे पर लाने के लिए नावें भी भेज दीं । उसे अपने ऊपर ताव आ गया और वह अपनी मूर्खता पर पछताने खगा । लेकिन हम इन्हें जाने नहीं देंगे ! मैं भी उन्हें पहचान के रहूँगा .....

कुदाक रुक गया। "हम इस रास्ते से नहीं जा सकते।" उद्यने गदारों से कहा। "त्रागे का हिस्सा दुश्मनों से बिरा हुआ है।"

"तो फिर तुम पहले जाकर देख लो," उन्होंने जवाब दिया।

वह घबरा गया था श्रीर देर लगाना चाहता था। उसने उन्हें बतलाने के लिए कहा कि हर श्रीर घेरे पड़े हुए हैं श्रीर वह नावें चलाकर एक दूेढ़े-मेढ़े रास्ते से बाँध के ऊपर उन्हें ले गया। उसे उम्मीद थी कि उसका पीछा हो रहा होगा श्रीर इस प्रकार धीरे-धीरे चलकर वह पीछा करने वालों को मौका दे रहा था।

ऋँ थेरे में स्योव ने कुछ ग्रहारों को घूरकर देखा। जब उसने ग्वो श्रौर जिनलुंग को पहचाना तो उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा यह मोटा-सा जो मेरे पीछे बैठा है श्रौर जिसने मेरी बंदूक पानी में फेंक दी थी हो ही होगा! उसे श्रव परचाताप हो रहा था। सुक्ते उसे मार ही डालना है! चाहे उसके बदले मेरी श्रपनी जान ही क्यों न चली जाय, वह है भी ऐसे ही समय के लिए। भय श्रौर हहता की दुविधा में पड़ा स्योव चल नहीं पा रहा था, उसके कदम डगमग्रा रहे थे।

"ज़रा जल्दी कर कुतिया के बच्चे ।" हो भौंका ग्रौर उसने उसे बेददीं से ग्रागे धक्का दिया।

बस यह धक्का ही स्योव का ग्रांतिम तिनका था। वह क्रोधित हो गया ग्रौर अपनी कमर में से दस्ती बम खोलने लगा।

"क्या करता है वे ?" हो चौंका।

स्योव विजली की-सी फ़र्ती से घूमा। उसने एक हाथ से उसका गला दवाया श्रीर दूसरे से दस्ती बम हो के सीने पर मार दिया। लेकिन वह इतनी इड़बड़ी में था कि बम की पिन खोलना भूल गया श्रीर दस्ती बम न फटा। हो ने भटककर श्रपने को छुड़ाया श्रीर पिस्तील निकाल ली। बड़े करीब से उसने एक गोली स्चीव के सिर में पैवस्त कर दी। .....

पूर्ण चन्द्र बदली में से निकलकर अपनी पीली चाँदनी से देहाती चेत्रों को नहला रहे थे। लगभग पन्द्रह मिनट तक बड़ी मेहनत से पतवार चलाते हुए देश-रक्तक सैनिक किनारे पर पहुँचे और बाँध पर चढ़ गये। दुश्मन का कहीं नाम-निशान न था।

उस वर्ष श्रिधिक वर्षा न हुई थी; नदी भी नीची थी। कुछ श्रागे जाकर वह बाँध से कहीं दूर हट गई थी। श्रीर उसके सूखे स्थल पर ऊँचे मुश्कवेतों के घने मुरुष्ड लगे हुए थे।

"हमें बहुत चौकन्ना रहना है," दा-श्वी ने खर से कहा। "वे सरकरडे शत्रु के छिपने के लिए बेहतरीन जगह हैं। तीन ब्रादमी स्काउट के लिए ब्रागे भेज दो। बाक्षी हम सब बाँध के इस दलाव के सहारे चलते रहेंगे।"

मड़ी सावधानी के साथ देश-रत्त्क सैनिक स्रागे बढ़े। कुछ मिनट बाद एक स्काउट लोटकर स्राया।

"वहाँ श्रागे चलकर एक लाश पड़ी हुई है।"

"तुमने पहचाना, वह किसकी है १"

"नहीं तो।"

त्वुर श्रीर दा-श्वी बाँघ के ऊपरे चट्ट गये श्रीर दौड़े हुए वहाँ पहुँचे जहाँ क्सूसरे स्काउट खड़े हुए थे । स्योच एक हाथ में दस्ती बम पकड़े हुए बाहरी ढलाव पर श्रींधे मुँह पड़ा हुआ था।

"हमने गोली की स्रावाज क्यों नहीं सुनी १" खर ने पूछा।

"हमारे डाँड बहुत ज्यादा आवाज कर रहे होंगे," दा-श्वी बोला। वह भुका और उसने अपना हाथ स्योव की गर्दन पर रखा। "लाश अभी गरम है दर नहीं गया होगा। चलो जल्दी करो।"

खुर ने फिर आगे स्काउट भेज दिये। देश-रच्क सैनिक उनके पीछे बाँध की अन्दर की तरफ चलते रहे। अचानक सरकए डों में से एक आवाज़ गूँजी।

"पहचान !"

ज्यों ही गोलियों की बौछार उनके सिरों पर से गुज़रीं स्काउट बाँध के नीचे को दुवक गये। भुके-भुके बाकी देश-रच्नक सैनिक दौड़े, अपने को स्काउटों के पीछे खड़ा करके बाँघ की दूसरी खोर खड़े अपने शत्रु पर गोलियाँ चलाने लगे। वे मिट्टी के ढेर से बीस गज के फासले पर ख्रामने-सामने थे पर दोनों में से किसी भी पन्न को चृति न पहुँची। "बड़ा बुरा हुत्रा, हम दस्ती बम एक भी नहीं लाये," दा-श्वी ने शोक प्रगट करते हुए कहा। "इस तरह तो हम अगर रात भर भी लख़ते रहे तो कोई फायदा न होगा!"

उसने त्वुर से राय ली। उन्होंने निश्चय किया कि त्वुर ख्राधे देश-रह्मक सैनिकों को लेकर कटपुतिलयों से काफी झागे निकल जाय, बाँध का बाहरी हिस्सा पार करते ख्रीर दुश्मन पर बगल से हमला करे। टाल से व्यपके-चिपके त्वुर ख्रीर उसके साथी बाँध के सहारे लपकते हुए बहु गये। लेकिन त्वुर बहुत हड़बड़ा गया था ख्रीर उसने फासले का गलत खन्याजा लगा लिया। एक मिनट से भी कम में वह ख़पनी सेना को दुश्मन से बोई दस गज़ ख्रागे ले गया। ज्योही कटपुतिलयाँ चौंकी ख्रीर इस ख़पत्याशित ख़ाकमण का सामना करने वे लिये सुझीं कि दा-श्वी ने ख्रपनी टोली को संकेत किया कि वे सामने से हमला करें। पूर्व इसके कि ग्रहार यह जानें कि उनका क्या किया जा रहा है देश-रह्मक सैनिकों ने उनसे हिथार छीने छोर उन्हीं की पिट्टियों से उन्हें बाँध लिया।

कुदाम मा और बाकी दो स्रादमी जो जबरन शरीर-रत्तक बनाये गये थे, भिड़न्त में घायल हो गये थे। राहारों ने स्रपनी बन्दूकें लेकर स्रपने हाथ कमर पर बाँघ लिये थे। कुदाक चीखा स्रीर स्रपने पैर पटकने लगा।

"आय ! हाय ! इनकी मा का — !" वह कुपित हो गरजा । "अभी-अभी उन हरामियों को दो-चार नावें मिल गईं । वे इन लोगों को अपना फरार छिपाने के लिए छोड़ गये । हो, उसकी रखेल, जिनलु न और खो सबके-सब भाग गये !"

#### : 25:

# पाँसा पलट गया—ग्रीष्म, १६४५

गले दिन छवेरे तमाम जापानी कैदी करवे के दिल्ला भाग में स्थित एक विशाल मैदान में एकत्र किये गये। नंगे लिर, नंगे पैर, गंदे मुँह लिये, फटे कपड़े पहने जापानी ऊँकड़ बैठ गये। वे मिर मुकाये बैठे रहे श्रीर कुछ न बोले।

एक तरुए बा लू साबुन, तौलिये, पानी के वर्तन श्रीर कुछ छोटे श्राईने ले श्राया। कैदी फौरन खड़े हो गये। उन्होंने पहले श्राईने में श्रपने को सब तरफ से देखा-भाला। उनके लाल गुँह, सफेद श्राँखों श्रीर संतृत चेहरों का प्रतिविम्ब बड़ा हास्यास्पद था लेकिन जापानियों ने श्रपने शान्त भाव न बदले। पर हाँ वे हाथ-मुँह धोने में भट जुट गये। फिर उन्हें साफ कपड़े श्रीर जूते दिये गये।

"बा ल् बड़ा अच्छा !" कैदियों ने कपके बदलते हुए कहा । "धन्यवाद ! धन्यवाद !"

देश-रज्ञक सैनिक जापानियों को मन्दिर के एक कमरे मैं ले गये जहाँ उनसे पूछ-ताछ होने वाली थी। वहाँ डीन चेंग ने उन्हें मैत्रीपूर्ण ढंग से अन्दर छुलाया। वह अत्र प्रावेशिक मुख्यालय का राजनैतिक कमिसार (कमिश्नर) था।

कुछ जापानी थोड़ी टूटी-फूटी चीनी बोल लेते थे; कुछे को लिखना भी छाता था इसलिए वह पूछ-ताछ बिना किसी कठिनाई के पूरी हो गई। कैदियों ने बताया कि उन्होंने चार वर्ष से ग्रधिक हुए जब ग्रपने घर छोड़े थे। जब वे पहले- ५हल चीन में ग्राये तो उनकी ग्रच्छी गुजरी पर ग्रब तो उन्हें बड़ी मुसीबतें सहनी पड़ रही थीं। यहाँ तक कि उनके खाने में चावल की मात्रा घटकर एक प्याला की कप हो गई थी। उन्होंने बयान दिया कि जापानी सैनिक तो ग्रपने बड़े ग्रफ्तरां के सेवक हैं। पुरुपों को पानी भरना, मोजन परोसना ग्रौर सब प्रकार के छोटे काम ग्रपने बड़े ग्रफ्तरां की खातिर करने पड़ते हैं। ग्रनुशासन बड़ा कठोर ग्रोर निर्मम है। जापानी सिपाहियों को घर जाने के सिवाय कोई चिन्ता ही न थी।

जब डीनचेंग ने उनसे उनके परिवारों के बारे में पूछा तो उन्होंने ग्रपनी बीवी-मचों की तस्वीरें निकालकर उन्हें दिखाई। एक कैदी ने जिसका नाम यामामोतो था बताया कि उसके दोनों भाई चीन में मारे गये हैं। उसकी ग्राँखें सजल थीं ग्रौर उसकी यही इच्छा थी कि वह लौटकर घर चला जाय।

सबसे अधिक वाचाल कैदी जिसका नाम योनेदा था पहले ठटेरा था। उसने कहा मैं एक 'ज़िन्दा दिल इन्सान' हूँ।

"जापानी सेना सब जानता," उसने एक काराज के दुकड़े पर बड़ा-सा दायरा बनाकर चवड़-चवड़ किया, "तुम चीन बड़ा, बड़ा !" श्रीर बड़े दायरे के पास एक छोटा दायरा खींच दिया। "हमको जापान छोटा-छोटा! तुम बड़ा बड़ा चीन हमको छोटा छोटा जापान …" उसने श्रपने सीने पर मुक्का मारा, श्राँखें बन्द की श्रीर नाटकीय ढंग से श्रपनी कुर्सी में गिर गया।

लोग अपनी हॅसी न रोक सके। योनेदा ने जोर के साथ अपने हाथ हिलाये।

"कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हार गया, हार गया।" उसने कहा कि करने की प्रतिरद्धा के युद्ध में अक्सर जापानियों ने तो अपनी बन्दूकों भी नहीं चलाई थीं।

डीन चेंग ने उन्हें समभाया कि चीनी श्रीर जापानी जनता को चाहिए कि वे एकजूट हो जायें श्रीर जापानी साम्राज्यवाद को नष्ट कर दें। कैंदियों ने श्रपने सिर हिला दिये। योनेदा ने कहा कि वह उन्मुक्त इलाकों में जापानी युद्ध-विरोधी संस्था में शामिल होना चाहता है। दूसरे कैंदियों में से भी श्रिधकांश ने यही इच्छा प्रकट की। केवल यामामोतो ही एक ऐसा था जो ऐसा करने से डरता था इसलिए कि इससे उसके घर पहुँचने में देरी होने का श्रन्देशा था। उसने तो उनसे निवेदन किया कि उसे शहर के जापानी सैनिक दस्तों में जाने की श्राज्ञा दे दी जाय।

कैंदियों में एक क़हाबर किसान सारी पूछ-ताछ तक खामोश रहा। जब उससे पूछा कि क्या करना चाहता है तो उसने धबराकर अपने मोटे होंठ मरोड़े चौर कहा वह योनेदा के साथ जाना चाहता है। सहसा उसने रंग बदला और वह उठ खड़ा हुआ। वह दा-श्वी को घूरकर देख रहा था जो अभी दाखिल हुआ था। दा-श्वी ने उसे पहचान लिया। वह उसी जापानी दस्ते का सदस्य था जिसने उसे जापानियों के पहले बड़े 'घेरने' के अभियान में पकड़ कर यन्त्रणाएँ दीं थी।

> "मुभे पहचाते हो १" दा-श्वी ने हॅसकर पूछा । जापानी ने घूरना जारी रखा पर कुछ पीछे को हट गया ।

"डरो नहीं," दा-श्वी मुस्करा दिया। ''हम बा ल् अपने कैदियों से भी अञ्च्छा बर्ताव करते हैं। तुमने उस समय मुभे बहुत पीटा था पर मैं वहाँ तुम्हारे साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करूँगा।"

चीन के पुराने किस्म के अभिवादन की सफल नकल करते हुए, जापानी ने अपने हाथ जोड़े और उसके सामने भुक गया। दा-श्वी को भी असमंजस हुआ पर उसने साधारण तौर से जापानी से हाथ मिलाये।

"उस किस्म की चीज़ को कोई जरूरत नहीं। हम श्रव एक ही पच्च के लोग हैं—एक ही कुनवे में भाई-भाई के समान हैं। हमारे दुश्मन जापानी युद्धपित हैं।" डीन चेंग की श्रोर घूमते हुए उसने उसे सूचना दी कि जापानी व कठपुतली मुदों के लिए ताबूत तैयार कर लिये गये हैं।

"आप लोगों में से जो घायल हों वे अस्पताल जा सकते हैं।" डीन चेंग ने कैदियों से कहा। "मुदों की लाशें शहर मिजवादी जायेंगी। आपको और कोई चीज़ तो नहीं चाहिए ?"

तमाम जापानी उठ खड़े हुए श्रौर उन्होंने सिर भुकाकर डीन को सलामी दी। योनेदा को एक निवेदन करना था। उसने कहा, "कृपया सतर्क रहिए, कहीं ऐसा न हो कि हम जापानी सिपाहियों के कपड़ों पर लगा नम्बरों का बिल्ला भूल जायें वरना लाशों नहीं पहचानी जा सकेंगी।" डीन चैंग ने उसकी बात मानते हुए कहा कि वह श्रपने श्रादिमयों को ज़करी हिदायतें कर देगा।

क़ैदियों को बड़ा अञ्छा भोजन दिया गया । यामामोतो के अतिरिक्त हरेक ने पेट भरकर खाया। वह तो निरन्तर आहें ही भरता रहा, खाने की ओर तो उसका मन नाम को ही था। नाश्ते के बाद उन क्षेदियों को जिन्होंने अपने नाम स्वयं पेश किये थे जापानी युद्ध-विरोधी संस्था की स्थानीय शाखा को ले जाया गया। जिले की देश-रच्छ सेना का एक दस्ता यामामोतो को दुश्मन द्वारा नियन्त्रित शहर की सीमा तक ले गया और वहाँ जाकर उसे रिहा कर दिया गया। वह बाँध के सहारे कुछ दूर चला और फिर रुक गया। सिसकियाँ भरते हुए वह आगो-पीछे दौड़ने लगा। अकस्मात् पूर्व इसके कि कोई उसे रोके वह नदी में बूद पड़ा और इब कर मर गया।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

जब हो, जिनलुंग और उसका अमला जापानियों दारा कन्जाये हुए शहर में पहुँचे तो ग्वो को शहर के प्रवेश-दार के पास वाले एक किले का कमाएडर बना दिया गया। कोई एक महीने बाद में को पता चला कि ग्वो और उसके दस्ते के सरदार गुलू में आर्चिंड नामक एक लड़की पर अदावत हो गई है। किसी समय आर्चिंड प्राम्य स्त्री-संस्था की जिसे में ने संगठित किया था, मेम्बर थी। में उस लड़की को खुन अच्छी तरह जानती थी। अब उसने यह जिम्मेदारी ली कि वह जाकर आर्चिंड से अपनी दोस्ती का फायदा उठायेगी और किले पर देश-रच्छ सेना के भागी आक्रमण की नींव डाल देगी। उसने सोचा, और अगर साथ-साथ मैंने जिनलुंग का भी निपटारा कर दिया तो बहुत ही अच्छा!

च्यूँ कि मे रातुत्र्यों के प्रदेश में वुसकर पहले भी बड़े कारनामे दिखा चुकी थी इसिलए साथियों ने उसका सुभाव मान लिया। लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी देदी कि यह उसकी बहुत ही खतरनाक जिम्मेदारी है ग्रीर उसे चाहिए कि वह बहुत ही सतर्क रहे।

में को अपनी च्रमता पर पूर्ण विश्वास था । उसने तो अपना पाँच वर्णीय बालक भी साथ ले जाने का निश्चय किया । उस नन्हें गवह का अभी तक दूव नहीं ख़ूटा था और मा की देखमाल उसके लिए ज़हरी थी। इसके ग्रालावा मे ने कहा कि बच्चे वाली श्रौरत को देखकर तो दुश्मन यह श्रन्दाजा लगा ही नहीं सकता कि वह श्रौरत कोई जासूस होगी।

दूसरे दिन शाम को अपना बच्चा और एक पिरतौल छिपाये वह चल पड़ी। वह एक भारी-भरकम फूलदार वंडी और पाजामा पहने थी जिसमें वह ठेठ प्रामीण लगती थी जो शहर में किसी नाती से मिलने जा रही होगी। एक मार्ग-दर्शक उसे शहर-पनाह के बाहर किसी गाँव के एक मकान में ले गया। वहाँ एक वयोग्रद्धा श्रीमती चेन ने जो मिस चेन की मा थीं जिन्होंने मे को काडरों के स्कल में पढ़ाया था हृदय से स्वागत किया।

मा चेन एक गर्मदिल वृद्ध महिला थीं जिनके हृदय में क्रांति के लिये ग्रापार उत्साह था। फिर इसके ग्रलावा वह ग्राचिंड की भी नातिन थीं पर उधर कई महीनों से वह लड़की से न मिली थीं।

श्राने वाले तीन हफ्तों में मे ने तीन बार मा चेन को शहर की सीमा पुर श्रार्चिड से मुलाकात करने के लिए मेजा । हर बार मे के निर्देशानुसार बुद्ध महिला ने उससे योही श्राम किस्म की बातें कीं। जब वह घर लौटती तो श्रार्चिड का एक-एक शब्द विवरण-सहित वह दुहरा देतीं।

इन मुलाकातों का उद्देश्य यह था कि मे उनसे यह अन्दाज़ा लगा सके कि अगर वह आर्चिड से मिली तो वह उसे घोखा तो नहीं देगी। मा की तीसरी मुलाकात के बाद तक मे को पृरा विश्वास न हुआ।

"त्रगर ग्राप ग्राचिड को यहाँ बुलायें ग्रीर वह मुक्ते देख ले तो ग्रापके स्थाल में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ?" उसने वृद्धा से पूछा ।

"नहीं गड़बड़ क्या १ में समकती हूँ विल्कुल ठीक रहेगा," मा चेन ने उत्तर दिया। "आर्चिड मेरी भानजी है। यह और बात है कि वह हमारी कोई मदद न करे पर हमें नुक्सान पहुँचाने का तो वह सोच ही नहीं सकती।"

में ने वह खतरा माल लेने की टानी। अगले दिन रात को इद्ध महिला अपनी भागजी को घर ले आई। जब आर्चिंड की नजर में पर पड़ी तो वह चिकत हो उसे देखती रह गई।

"अरे, यह तो हमारी चेयरमेन थीं ! यहाँ आप क्या कर रही हैं ?"

मे हॅंस दी और उसने आर्चिंड को खींचकर काँग पर अपने पास बिठा लिया। हालाँ कि वह सब कुछ पहले से जानती थी फिर भी मे उससे उसके परिवार के बारे में पूछने लगी। उसने कहा, "मैंने सुना था सुम्हारी शादी हो गई। कैसे चल रहा है तुम्हारा काम-काज ?"

सवालों ने श्राचिंड के दिल को ठेस पहुँचाई । उसने श्रपनी सारी विपदा में से कह सुनाई । उसने बताया कि 'घेरने' के श्रिमयान के समय जापानियों ने किस प्रकार उसके मा-बाप का घर जला डाला । उसका परिवार बिल्कुल श्रमाथ व दिर हो गया श्रीर भीख माँगने लगा । श्रन्त में उसके पिता ने विवश होकर उसका विवाह एक श्रादमी से कर दिया जो उससे उम्र में दस वर्ष बड़ा था । वह श्रादमी भला निकला पर विवाह के दो महीने बाद ही जापानियों ने श्रपने निर्माण-कार्य के लिए उसे पकड़ लिया । उसने कोई ज़रा-सी बात या तो कही या की—वह क्या थी इसका श्राचिंड को श्राज तक पता न चला—श्रीर उन्होंने उसे मार डाला । घर का फर्नीचर श्रीर सामान पेट के लिए ज़रा-ज़रा करके उसने सारा बेच डाला । " श्रपने दुखदर्द दूसरों को सुनाने का श्राचिंड को बहुत कम मौका मिलता था । जब उसने किस्सा पूरा किया तो उसकी श्राँखें रोते-रोते लाल हो गई थीं ।

"यह सब उन जापानियों के कारण ही हुन्ना, है ना ?" मे बोली । "जब तक वे चीन से निकाल बाहर न किये जायेंगे यहाँ कोई भी सुख-शान्ति से नहीं रह सकेगा।"

"तुम तो प्रतिकार-ग्रांदोलन की बड़ी सिक्रय कार्यकर्ता थीं ?" मे ने पृछा । "चाहे गढ़े खोदना हों, सड़के चौड़ी करना हों देश-रच्चक सेना के लिए जूते और कपड़े सीना हो—तुम तो किसी काम में भी पीछे नहीं रहीं । तुम्हारा तो इतिहास बड़ा सम्माननीय है, ग्रव उस पर धब्बा न ग्राने दो !" उसने न्त्राग्रह किया ।

"श्रजी मैं तो समभती हूँ — श्रव मैं बिल्कुल बेकार व निकम्मी हो गई हूँ !" श्राचिंड ने जवाब दिया। "पर क्या करूँ ! जापानियो की मुहिम के बाद मेरा श्रपने लोगों से सम्बन्ध ही टूट गया। मैं समभती थी कि कम्युनिस्ट श्रौर

बा लू बड़े भले लोग हैं। लेकिन वे कभी जापानियों को नहीं हरा सकेंगे ! हम किसानों को तो योंही सहना पड़ेगा पिटेंगे भी श्रौर रोने न पायेंगे ! पर श्रभी ही मैंने सुना है कि बा लू ने परकोटे वाले कस्बे पर कब्जा कर लिया है श्रौर मेरी श्रुगरा। पुनर्जीवित हो उठी है !"

में ने सैनिक व राजनैतिक उथल-पुथल का उससे जिक्र किया। फिर उसने ऋार्चिड से एक बहुत ही ब्यक्तिगत प्रश्न किया।

"दो प्रेमी रखने की क्या तुक है--ग्रौर वह भी दोनों कठपुतिलयाँ ?"

श्राचिंड ने ब्राह भरी। "वे मुक्तसे मिलने ब्राते रहते हैं," उसने उलक्कन में पड़ते हुए कहा। "ब्रामतौर पर वे शराव में धुत्त होते हैं ब्रौर क्रगड़ते हैं। मैं तो उनका सामना करने से धवराती हूँ। " धारे धीरे उसने में को उसके ग्वो ब्रौर गुलू से क्या सम्बन्ध हैं ब्रौर उन सबका विवरण बता दिया।

मे ने उसके सामने एक योजना रखी जिससे उसकी सब किटनाइयाँ दूर हो सकती थीं। उसे राजी करने में बड़ी देर लगी पर ग्रांत में ग्रार्चिंड ने कोशिश करने पर सहमति प्रकट की। सबेरे जल्दी ही वह घर लौट गई।

# $\cdot$ × × × ×

जिनलुंग मामूली वस्त्र वाले दस्ते का सरदार था श्रौर उस पद पर रह कर जिस कर योग्ता का उसने सबूत दिया था उससे वह अपने जापानी श्रौर कि पुतली श्राकाश्रों की नज़र में बहुत कँचा उठ गया था। हालाँकि एक बार किसी श्रौरत ही के पीछे ग्वो ने उसको गोली मारदी थी पर श्रब हो के बीच बचाव की बदोलत दोनों की गाढ़ी छनने लगी थी। जिस दिन श्रार्चिड में से मिलने गई थी उसके दूसरे दिन लिनलुंग ग्वो के साथ ठहरने के लिए उसके किले में श्राया।

गुलू ने जब देखा कि उसका सथी अपने दोस्त के साथ ब्यस्त है तो वह भरपट आर्चिड के यहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि वह दीवार की स्रोर मुँह किये काँग पर निश्चल पड़ी हुई है जो भी वह उस समय सो नहीं रही थी पर जब उसने उसे हल्की-सी थपथपाहट से जगाया तो वह कुछ बोली नहीं। गुलू ने अपना कान अमेठा और सिर खुजाया।

"भला भैंने तुम्हें नाराज़ करने की क्या बात कही है ?" उसने दुखी भाव । से पूछा । "तुम सुभसे बात क्यों नहीं करतीं ?"

श्चार्चिड उठकर बैठ गई। "मेरे बारे में ऐसी गलत धारणा तुम न बनाश्चो," उसने सजल नेत्रों से प्रार्थना की, "पर कमाएडर ग्वो कहता है कि श्चगर उसने मुक्ते तुम्हारे साथ सोते हुए फिर देख लिया तो वह मुक्ते जान से मार डालेगा। मुक्त पर दया करो और फौरन यहाँ से जाने जाश्चो।"

"उसकी तो दादी की—!" गुलू ने दाँत पीस कर कहा। "साला ऋपने ऋपको समभता क्या है १ हम-तुम क्या करते हैं इससे उसको क्या मतलब १"

"वह तो सही है," ब्राचिंड ने ब्राँखें पोछते हुए कहा। "मै भली लड़की हूँ, कोई छिजाल या रएडी नहीं! वह कोई मेरा मालिक नहीं; फिर भला मैं जिससे चाहूँ उससे प्रेम क्यों न करूँ?"

गुल् ने भठ उसकी बाँह पकड़ली !" तुम किससे प्रोम करती हो ?" "हुम ! वह पाजी !" श्राचिंड ने क्रोध से होंठ फुलाते हुए कहा । "मैंने ऐसा कोचरे मुँह वाला तो कभी देखा ही नहीं !"

"मेरे बारे में क्या कहती हो !" गुलू ने भूखी गज़रा से उसे देखकर कहा ।

"तुम १" उसने उसे श्राधखुले नेत्रों के कोने से देखा श्रीर सोचा।
"मैं समक्तती हूँ तुम बिना तार वाली छत्तरी हो—तुम त्कान के समय नहीं टिक
सकते। हमें श्रव विदा हो जाना चाहिए वरना कहीं मैं तुम्हारे पीछे पागल न
होजाऊँ।"

"क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे प्रेम के लिए अपनी जान देदूँ ?" गुलू ने उत्ते जित हो उसे अपनी बाहों में दवाते हुए कहा।

श्राचिंड खिलखिलाई श्रीर उसने श्रपनी उँगली का पोरुश्रा उसके माथे पर द्वाया। "मुफे तो ज्यादा दुख इस बात का है कि श्रपने साथ तुम मुफे भी मार डालोगे।

गुलू ने परमानंद प्राप्त कर आँखें मूँद लीं। 'जब तक तू सुमत्से ध्वार करेगी मेरी जान तब तक जो कहेगी वह मैं तेरे लिए कर दूँगा।''

श्रार्चिड उसके बाहुपारा से श्रक्तम हो गई। "श्रार तुम वास्तव में सुक्ते व्याहते हो तो वा लू से समन्य स्थापित करो श्रीर ग्वो को मार डालो। जब हम अपने ही लोगों में चले जायेंगे तो फिर ईमानदार चीनियों की-ती जिन्दगी विता सकेंगे। मैं तुमसे शादी भी कर लूँगी श्रीर श्रमर तुममें यह सब करने का दम-स्वम नहीं है तो फिर सुक्ते श्राज से हमेशा के लिए श्रक्तम हो जाश्रो। फिर में चाहे कुछ ही क्यों न करूँ उससे तुम्हें कोई वास्ता न रहेगा। वस श्रमी जवाब देवों श्रीर हम-तुम हमेशा के लिए श्रक्तग।"

"अलगाव की बात न करो," गुलू ने आप्रह किया । "मैं बड़े दिनों से आपानी चावल नहीं हजम कर पाता हूँ। बताओं वा लू से सम्बन्ध कैसे बनायें ?"

"तुम जो कह रहे हो किल्कुल ठीक कह रहे हो ," आचिंड ने स्लाई से उसकी ओर देखकर कहा। "पर मुक्ते क्या खबर तुम बेवकूफ ही बना रहे हो ? कसम खाओ।"

"तुम—तुम—!" गूलू ने भल्लाकर पाँव जमीन पर मारे लेकिन उसने शपथ ले ली। "ऊपर ग्राकाश, नीचे घरती ग्रीर सच्चा दिल मध्य में है! ग्रागर मैं तुमसे भूठ बेल रहा हूँ तो भगवान करे मेरे गोली लग जाय।"

तब ग्राचिंड ने उसे बताया कि वह पिछली रात कहाँ गई थी। एक घरटे के बाद वह गुलू को किले के बाहर मा चेन के घर ले गई। में को फिर से देखकर गुलू ने शर्म से गर्दन नीची कर ली।

"पिछलो कुछ वर्ष तक मैंने बड़ी नीचता का कार्य किया है," उसने मन्द् स्वर में कहा। "अगर वा लू इतने उदार हैं कि मुक्ते च्लमा कर दें तो मैं अब लौटकर सत्यथ पर श्राना चाहूँगा।"

"शत्रु का साथ देना बड़ा भयंकर ग्रापराध है," में ने उत्तर दिया। "पर यदि तुम प्रतिकार-ग्रान्दोलन में कठिन परिश्रम करके ग्रापनी सत्शीलता ग्रीर पर चाताप सिद्ध कर देते हो तो बा लू तुम्हें ले लेंगे।" उसने उसे ग्रापनी उन विजयों की खबर दी जो वे सैनिक व राजनैतिक मोरचों पर प्राप्त करते ग्राये हैं।

"तव तो वा लू उस जमाने से जब मैं छापेमारों के साथ था कहीं श्रापे बढ़ श्राये हैं," गुलू ने श्रारचर्य से कहा । "कटपुतली का काम श्रीर क्या दे सकता है। मुक्ते पेट भर खाने को नहीं मिलता; यहाँ तक कि हमारी ये ससी वर्दियाँ भी श्रव दो खाल में बदली गई हैं। इसकी मा का—! वह हरामी क्षे हमें श्रपने पैरों तले रोंदता है! मैं कोई शेखी नहीं मारता—पर श्रगर वा लू सुक्ते मदद दें तो मैं उस कुतिया के बच्चे को हुक्मी मार दूँगा! तुम देखना मारता हूँ या नहीं।"

में ने सुभाव दिया कि वह कुछ श्रीर कठपुतियों को जो ऐसा ही महस्स करते हैं संगठित करें श्रीर किले में बगावत करने की तैयारी करें। जब उसकी पूरी तैयारियाँ हो जायँ तो वह उससे श्राकर फिर मिल लें। वह कठपुतिलयों की बसावत श्रीर वा लू के श्राक्रमण का दिन व समय एक ही तय कर देगी।

"हम ग्रहार जिनलुंग को भी पकड़ना चाहते हैं," में ने कहा। "इसलिए तुम अपना जाल तैयार रखो और जब भी घात लगे उस सड़ी मळुली को फैंसा लो।"

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

गुल् किले को वापस गया और उसने योजना अपने मित्र जान को बताई। जान ने कई बार यह प्रकट किया था कि कठपुतिलयों के उस जीवंन से असंतुष्ट है। जैसी कि गूलू को आशा थी जान उसकी मदद करने को पूरी तरह द तैयार हो गया। वे बातें कर ही रहे थे कि जिनलुंग नशे में चूर और हँसी-दिल्लगी की गरज़ से वहाँ आया। उसने बड़ा आग्रह किया कि गुल् उसके और खो के साथ मिलकर पिछवाड़े के आँगन में बैठकर शराब पिये। अनेच्छा से गुल् उनकी पार्टी में जा बैठा।

श्रभी धीरे-धीरे पीते हुए उन्हें श्राधा घरटा हुश्रा था कि ग्वो को श्राचिंड का ख्याल श्राया। उसने श्रपने रारीर-रक्तक को उसे लाने के लिए भेजा पर उसने यह कहते हुए कि उसकी तबियत ठीक नहीं है उससे पीछा छुड़ाया। वो ने बड़ी गन्दी निगाह गुलू पर डाली।

"मैं इधर कुछ दिनों से काम में व्यस्त था," वह रूखी हँसी हँसा। मैं जानता था कि कोई-न-कोई मेरी पीठ पीछे वहाँ चोरी-छिपे पहुँचेगा। क्या खबर साला हरामी क्या कर ब्राया है १"

गुलू ने अपनी नाक शराब के कप में ही रखी और यह प्रकट किया कि उसने कुछ सुना ही नहीं। जिनलुंग को तो जूता उल्टा करने में श्रानन्द श्राता था, उसने श्राग पर घी डाल दिया।

"मेरे ख्याल से ग्वो, यार तुम्हारी शाराब कुळु ज्यादा कड़बी होगी।" उसने उपहास करते हुए कहा।

ग्वो का चेहरा लाल हो गया। "कड़वी, मेरी गुदा !" वह मेज़ ठोककर गरजा। "मैं उसे बताऊँ गा कड़वाहट किस तरह खाते हैं !"

गुलू के हृदय में भय और घृणा का संग्राम छिड़ गया। माथे से पसीना पोंछुते हुए वह जरा हँसा। "लड़की का दिल बड़ा पेचीदा होता है। कोई बता ही नहीं सकता वह ख्रब क्या कर बैठे।"

ग्वो ने अपना पैमाना मेज पर दे मारा। "श्रव भोले बनने की कोशिश मत करो।" उसने गुलू की नाक के सामने उँगली बढ़ाते हुए गरज मचाई। "तम समक्तते हो मुक्ते मालूम नहीं।"

"मैं कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा," गुलू ने प्रत्युत्तर दिया। "ग्रागर वह यहाँ नहीं ग्राना चाहती तो इसमें मेरा क्या दोष है ?"

एक दस्ते के सरदार का कम्पनी के कमाएडर से इस गुस्ताखी से बातें करना ग्वो के लिए ग्रमहा हो गया। वह क्दकर खड़ा हो गया श्रौर उसने गुलू के मुँह पर कसकर तमाँचा मारा श्रौर उसकी श्रठारह पुश्तों तक को गालियाँ दीं। जिनलुंग बात बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने शराब में मस्त ग्वो को खींचकर पास वाले कमरे में ले लिया।

गुलू ने भी त्राज खूब पी थी। ग्वो के तमाँचों त्रीर गालियों के दर्द को महसूस करता हुत्रा वह लड़खड़ाता हुत्रा चला गया। "त्ररे साला बड़ा हेकड़बाज़ है।" असने त्रापने त्रापसे कहा।" कोई तुमसे कुछ कहता नहीं है. इसीलिए ना ?

खैर बहुत अल्द त् भी देखेगा कि तेरी हेकड़ी निकल जायगी। देखें के दिन और तेरा सिर धड़ पर बाकी रहता है।" वह लड़खड़ाता हुआ आगे के आँगन की आरे गया।

लेकिन वह कुछ जोर-जोर से बड़बड़ाता हुआ जा रहा था और बारीक विभाजन के दूसरी छोर जिनलुंग ने उसकी ये वार्ते सुन ली थीं। जिनलुंग ने फौरन ताड़ लिया कि ये बार्ते रारात्री भराड़ेबाज़ की नहीं बल्कि बड़ी गंभीर हैं। यह फौरन गुलू के पीछे गया और गुलू के नीचे कमरे की खुली हुई खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो गया।

"श्रव मैं ज्यादा दिन नहीं टहर सकता," उसने गुलू को कोधित हो जान से कहते हुए सुना। "मैं कल पहला काम समय का निर्धारण करूँगा। जब तक उस कृतिया के बच्चे को न खतम कर दूँगा मुक्ते चैन न श्रायगा।"

जान ग्रापने पंखे से मच्छर उड़ा रहा था। "इतने जोर से न कहो।" उसने चेतावनी दी। "ग्रागर यह बात खुल गई तो हँसी-ठड़ा नहीं होगा ?"

जिनलुंग को श्रीर कुछ सुनने की जरूरत न थी। यह ग्वों से मिलने के लिए गया।

उसी रात मुक्ह के एक बजे कठपुतली सिपाही उस कमरे में घुस आये जहाँ गुलू और जान सो रहे थे। दोनों के हाथ पीठ पर बाँध विधे और उन्हें किलों के कम्पाउएड के पिछवाड़े एक बड़े कमरे में ले जाकर बन्द कर दिया।

उन्होंने पहले जान से पूछा पर उसने किसी बात का इक्षवाल न किया। जिनलु ग ने हुक्म दिया कि उसे बल्ली से ठोंक कर सूली पर चढ़ा दिया जाय।

गुलू यह समभ गया कि उसका भेद उन पर खुल गया है उसने चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चिरतार्थ करते हुए सिर हिलाकर कहा। "मैं कुछ नहीं जानता।" वह बड़बड़ाया। "मैं—मैं—मैं पिये हुए था। मुक्ते पता नहीं मैंने क्या कहा।"

ग्वो ने ग्रापनी रायफल उठाई ग्रीर उक्ता घोड़ा चढ़ा दिया। "श्राच्छा यह हरामी भी नहीं बतायगा। "

कठपुतली कमाएडर को श्राँख मारते हुए जिनलु ग ने उसका हाथ रोक

दिया। "डरों नहीं गुलू प्यारे।" उसने मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा। "बा लू की नीति बड़ी उदार है पर हमारी भी उससे कुछ कम नहीं है। ईमानदारी से सच-सच बता दो, तुम बच जात्रोगे। तुम्हें तो मालूम है जापानी मुख्यालय में मेरा काफी असर है। असल में यों कहना चाहिए कि लोगों की मीत और जिन्दगी मेरे ही हाथ में है। मैं तुन्हें जिंदा रहने का मौका दे रहा हूँ, इसलिए बोल दो जल्दी से।"

गुल् का चिर उसकी छाती पर भुका हुआ था। पसीने की क्ँदें उसकी भाँवों से टप-टप गिर रही थीं। पूरी तरह निरुत्साह व हताश हो वह गिर पड़ा, उसकी आँखों से आँसुओं की नदी प्रवाहित हो गई।

"बस मेरी जान बख्श दो," गुलू ने बच्चे की भाँ ति बिलखते हुए कहा, "श्रोर मैं सब कुछ बता दूँगा !"

"मैं तुम्हारे प्रारादान की गारएटी देता हूँ।"

गुलू ने सारा किस्सा उत्तट दिया । बल्ले से लटका हुन्ना जान निराश हो रो पड़ा ।

जब ग्वो ने सुना कि किस प्रकार ऋार्चिड ऋौर गुलू ने उसकी हत्या करने कां षड़यन्त्र रचा था तो उसके चेचक के दाग्र सुर्ख हो गये। भयंकर प्रकाप से उसकी ऋोर घूरकर वह कुके हुए ऋौर काँपते हुए गुलू की ऋोर बढ़ा। मौत सामने देखकर गुलू की पुतिलयाँ फिरने लगीं। ग्वो की टाँगें पकड़ कर उसने रो कर प्राग्णों की भिन्ना माँगी। ग्वो ने पाश्विकता से उसे लात मारी ऋौर वह लुढ़क गया, फिर बड़े ज़ोर-ज़ोर से उसके बन्दूक के कुन्दे मारे और मारता ही रहा।

### × · × · × ×

पूर्वी त्राकाश जब सफेद हो रहा था तो कठपुतिलयों के एक दस्ते ने श्राचिंड को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कुछ श्रादिमयों का गिरोह लेकर जिनलुंग मा चेन के घर पहुँचा श्रीर उसे घेर लिया। इद्ध महिला श्रभी ही उटी थी और में कॉंग पर बैठी ग्रापने बच्चे को दूध पिला रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई।

"मैं जाकर देखती हूँ कौन है," मा चेन ने कहा, उन्हें कोई गुमान तक न था। उन्होंने ख्राँगन के किवाड़ खोलें। ख्रादिमियों के एक गिरोह ने उसे एक ^ तरफ धकेल दिया और सींधे ख्राँगन में घुस ख्राये।

खिड़की में से भाँक कर मे ने देखा कि जिनलु ग कमरे की श्रोर बढ़ा चला श्रा रहा है। उसका दिल घड़कने लगा। उसने वक्चे की काँग पर लिटा दिया श्रोर तिक्ये के नीचे से श्रपनी पिस्तील निकाल ली। नंगे पैर भागकर वह दरवाज़े के पीछे जा छिपी। च्रण भर बाद पिस्तील हाथ में लिये जिनलु ग दाखिल हुआ। वाँत कटकटाते हुए मे फुर्ती से उसके पीछे गई श्रीर पिस्तील का घोड़ा खींच दिया। गोली व्यर्थ गई। जिनलु ग फुर्ती से श्रावाज़ की तरफ घूमा श्रीर पिस्तील के लिए भपटा लेकिन में ने उसे कसकर पकड़ रखा था। जिनलु ग ज़ोर के साथ खींचने लगा तो में ने ज़ोर से उसकी तर्जनी काट ली। उसने फीरन श्रपना हाथ खींच लिया, वाटने की पीड़ा श्रीर ऐंडन से उसके शरीर में भरभरी, फैल गई। इतने में कई कटपुतलियाँ श्रान धुसी; श्रीर में हार गई।

पीड़ा में जिनलुंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और हत्यारे की नाई में की ओर घूरा । सहसा उसने काँग में से एक ढीला कवेलू निकाला और में के सिर पर दे मारा । वह बेहोश हो फर्श पर गिर पड़ी ।

इस सारे शोर-गुल श्रौर उत्तेजना ने काँग पर पड़े बालक को डरा दिया। वह रोने लगा।

"मर साले हरामी पिल्ले !" जिनलु ग ने उसे खींचते हुए कहा । उसने , बच्चे को ज़ोर से फर्श पर पटक दिया और एक कठपुतली की संगीन माँगी ।

"यह जरा-सा बच्चा क्या समभता है १" उस आदमी ने ख्लाई से कहा। "छोड़ो इसे यहीं।"

श्रव तो भयभीत बालक ज़ोर-ज़ोर से बिलखने लगाः श्रव रोते-रोते उसके श्राँस भी सूख गये थे। जब मा चेन श्रपने बँधे पाँवों से चलकर मुकी श्रीर बच्चे को उठाकर मुलाने लगीं तो जिनलु ग ने श्रपना प्रकोप उन पर उतारा। "यह बुदिया डायन भी इस पड्यन्त्र में होगी ! इसे भी लें चलो !" जब कठपुतिलयाँ बूदी महिला को बाँघ रही थीं कि में को होशा छाया । "मा चैन का इससे कोई वास्ता नहीं !" वह चीली । "या तो तुम उन्हें छोड़ दो या मैं यहाँ से न टलूँगी चाहे मैं यहाँ मर ही क्यों न जाऊँ !"

जिनलुंग ने श्राधीर हो बब्चे को बूढ़ी श्रीरत से छीना श्रीर उसे एक कटपुतली पर फेंक मारा । उसने मा चेन को लात माएकर नीचे गिरा दिया श्रीर श्रामानुपिकता से उस पर पैरों से भारी प्रहार किये। किर टोली शहर को लौटने लगी।

में के हाथ एक लम्बे रस्से द्वारा उसके कृत्हों से बाँध दिये गये और रस्से का एक सिरा एक फठपुतली के हाथ में था जो उसके पीछे, चल रहा था। रायफलों और संगीनें लिये लोग उसके दोनों जाजू चल रहे थे। आधा रास्ता चलने के बाद में ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो सड़क के किनारे कुएँ से पानी भर रहा था। उसने कहा वह प्यासी है और उसे पानी पिलाया जाय। फठपुतली रस्सा पकड़े हुए उसे कुएँ पर ले गया। में ने उसके हाथों से भटका देकर रस्सा छड़ाया और कुएँ में कुद पड़ी।

किन्तु उसका आतंमधात विफल हुआ क्योंकि कुएँ में पानी उथला था और घह पैर के बल उसमें कूदी थी। उस कठपुतली को जिसने मे को हाथ से निकलने दिया गालियाँ देते हुए जिनला ने बूढ़े आदमी को हुक्म दिया कि वह कुएँ में उतरकर उसे बाहर निकाल लाये। कुछ मिनट बाद बूढ़े को ऊपर खींच लिया गया।

"वह ऊपर ग्राने से ईकार करती है," वह बोला।

अपने बायें हाथ में पिस्तील सम्हाले जिनकुंग ने उसे कुएँ की ओर करते हुए कहा। "निकल आ वहाँ से कुलटा, वर्ना मैं तुक्ते मार डाल्रूँगा।

"कुत्ते, ग्रह्मर !" में चिल्लाई । "मार क्यों नहीं देता ? तेरे हाथों पड़ने की बजाय में मरना बेहतर समक्तती हूँ ! मार डाल मुक्ते, मैं अपने को धन्य समक्तुँगी !"

जिनलु ग ने निशाना लगाया श्रीर दो बार गोली चलाई । पहली गोली

उसके दाहिने क्ये में लगी श्रीर उसकी हॅसली टूट गई। दूसरी गोली उसके कान के किनारे पर लगी श्रीर खून से सारा कुश्रॉ लाल हो गया। लेकिन टएडे, निर्मल पानी ने जल्दी ही उसका खून बन्द कर दिया श्रीर मे श्रपनी इच्छा के विरुद्ध जिंदा रह गई।

श्चन्त में जिनलु ग को दो कठपुतिलयाँ दुएँ में उतारनी पड़ीं। वे लातें मारती हुई, नोचती-खसोटती हुई में को बाहर निकाल लाये श्चौर श्चाखिरकार उसे शहर ले गये।

## :38:

# चौतरफा हमला--हेमन्त, १६४४

के पकड़े जाने के कुछ दिन जाद, चीन के सर्वश्रेष्ठ मिश्र— सोवियतसंघ जापान के विरुद्ध युद्ध घोषित करके वा लू की सेनाश्रों से मिला श्रोर बहुत ही थोड़े समय में जापानियों को चीनी उत्तर-पूर्वी प्रान्तों में परास्त कर दिया। लेकिन समर्पण के बाद भी जापानी श्रोर कठपुतिलयों ने शहर छोड़ने से इन्कार किया श्रोर हथियार देने से भी नाहीं की।

जिस शहर में में केंद्र थी वह उसी काउएटी में था जिसकी कम्युनिस्ट पार्टी का सेकेंटरी कल्लू तसे था। उसने काउएटी के तमाम मुख्य काउरों की एक बैठक बुलाई श्रीर उनसे कहा कि श्रगर दुश्मन श्रपने हथियार देने से इन्कार करें तो उसका सफाया कर दो। कल्लू ने उन्हें बताया कि प्रधान सेनापित चू तेह ने श्रमीन्श्रमी एक श्राज्ञा जारी की है जिसके श्रनुसार सारी देश-रज्ञक सेना की हकाइयों को स्थायी सेना में मिला दिया गया है। प्रत्येक शहर पर क्रब्जा कर लेना चाहिए श्रीर श्रपनी काउएटी में उन्हें श्राक्रमण की फीरन तैयारी करनी चाहिए।

दा-श्वी अपनी देश-रत्तक सेना में रहोबदल करने के लिए अपने जिलें को लौटा। उसे आशा थी कि वे जल्द ही शहर जीत लेंगे क्योंकि उसने सुना था कि मे पकड़ ली गई है और वह उसकी ओर से बहुत चिंतित व व्यप्र था। अगथ ही वह उस शहर को चीन में दुश्मनों का अन्तिम गढ़ समभता था। उसने सोचा एक बार उसे जीत लिया जाय तो फिर सब तरफ शान्ति हो जायगी और लोग चैन की वंशी बजायेंगे।

जब उसने काउरटी की बैठक में लिया गया निर्णय सुनाया तो काडर खुराी से भूमने लगे। "बहुत अच्छे। अब तो बस खतम के करीब ही हैं। अभी सफाया किये देते हैं उनका ? " हैं! अब तो ये बचे-खुचे जापानी ओस की बूँदों के समान हैं धूप निकलते ही उड़ जायेंगे। " बड़ा शानदार निर्णय है। हम अब स्थायी सेना में आ गये।"

यहाँ तक कि कुदाक मा जो कुछ देर पहले अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा था इस समय कुछ न बोला और अन्य देश-रत्तक सैनिकों की भाँति उसने भी अपना सामान बाँच लिया। "मैं अब एक स्थायी बा लू हूँ," उसने हँसकर रू से कहा। "अब जो किसी ने मुक्ते 'कुदाक' कहा तो एक दूँगा खोपड़े पर उसके।"

हर श्रादमी छीनी हुई तीन बन्दूकें पीठ पर लटकाये देश-रच्चक सेना ने काउएटी मुख्यालय की ख्रोर प्रस्थान किया । खुर ख्रौर दा-श्वी ख्रधिक दस्ते एकत्र करने के लिए वहीं रह गये । वह काम भी बड़ा ख्रासान निकला । लगान ख्रौर ब्याज-घटती कानून के फलस्वरूप सारे किसान फल-पूल रहे ये ब्रौर जापान-विरोधी भाव उनके दिल में उवल रहे थे । चौबीस घएटे के पहले ही नई जिला-देश-रच्चक सेना में १५० स्वयंसेवक भर्ती हो गये । सबेरे से पहले वे दा-श्वी ख्रीर खुर के साथ पूर्वनिश्चित स्थान की ख्रोर चले ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

दोपहर होने तक उन्होंने शहर को घेर लिया श्रीर शहर से तीन मील

दूर पश्चिम में एक छोटे गाँव में पहुँचे। लोगों ने सुबह से कुछ न खाया था .श्रोर श्रव उन्हें भूख लग रही थी। वह प्रदेश बिल्कुल खाली था; खुर .श्रोर दा-श्वी ने देश-रत्तक सैनिकों से कहा कि वे तब तक छिपे रहें जब तक कोई प्रबन्ध न हो जाय।

जब वे खेतों में चलते हुए एक गाँव की ख्रोर गये तो उन्हें एक बृढ़ा किसान और एक लड़का मिला जो बैठे हुए हैंगी की मरम्मत कर रहे थे। सशस्त्र नवागंतुकों को देखते ही किसानों ने ख्रपने ख्रीजार जमा किये ख्रीर ताबड़तोड़ गाँव की दिशा में बढ़ने लगे।

"जाक्रो नहीं, बूढ़े बाबा," खुर ने उन्हें पुकारा । "हम तुमसे बात करना चाहते हैं।"

किसान ने सुनी-ग्रनसुनी की श्रीर ग्रापनी रफ्तार तेज कर दी। खुर ने दौड़कर उसका पीछा किया।

"डरो नहीं," खुर ने कहा। "हम वा लू हैं। हम तो तुमसे सिर्फ यह . पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा ग्राम्य शासन का दफ्तर कहाँ है।"

'बा लू' के शब्द सुनते ही किसान श्रीर लड़का रक गये। "हमारे यहाँ ऐसा कोई दफ्तर नहीं है," बूढ़े ने उन पर शक करते हुए कहा।

. "कोई ग्रीर ऐसा है जो तुम्हारे गाँव की देखभाल करता है ?" खुर ने धैर्य के साथ पूछा।

"हाँ है तो पर ग्रभी वह घर नहीं है। वह खेत पर काम करने गया है।" कहते हुए लड़का ग्रीर किसान ग्रागे जाने लगे।

"तुम दोनों को ऐसी जल्दी काहे की है ? भागते क्यों हो ?" त्तुर उलभन में पड़ गया।

बूढ़े ने बड़बड़ाकर कहा कि उसे दोपहर को जाकर सोना है। दा-श्वी को याद आया कि इस गाँव में लिन नाम का एक प्रगतिशील व्यक्ति है जो एक बार भूमिगत काम-काज के सिलिसिले में उससे मिलने आया था। उसने लिन के घर का पता पूछा। जब दा-श्वी ने बहुत कुछ समभाया और कहा वह क्यों उससे मिलान चाहता है और वह कैसे उससे मिला था तब जाकर कहीं लड़के

की भें वें सीधी हुई । वह दा-श्वी ख्रीर खुर को लिन के सकान पर ले गया।

जब वे पहुँचे तो लिन खाना खा रहा था पर उनके स्वागतार्थ उसने सब छोड़ दिया। "श्रापने खाना भी खाया या नहीं ?" उसने गर्भजोशी से पूछा। "यहाँ क्या कर रहे हैं ?"

"हम जानना चाहते हैं कि इस गाँव में क्या स्थिति है," दा-श्वी ने कहा।

"बड़े मज़े में कट रही है यहाँ तो । दुशमन कभी छटें-छमासे ग्रा जाता है धर्ना सब ठीक है," लिन ने उत्तर दिया ।

लड़का खुशी से खिलखिला पड़ा ! "ग्राप तो बा लू ही हैं ! मैं समभा हमसे भूठ बोल रहे थे !" वह तीव गति से कम्पाउएड के बाहर दौड़ा हुन्ना चला गया।

"क्या त्रापके ख्याल में यह गाँव १५० त्रादिमयों के खाने का प्रबंध कर सकता है ?" दा-श्वी ने पूछा।

"निश्चित रूप से ?" लिन ने हँसकर कहा। "इसका पूछना ही बेकार है।"

खुर और दा-एवी देश-रच्नक सेना को गाँव में ले गये। उस लड़के ने पहले ही गाँव भर में खबर फूँक दी थी कि वा लू आ गये है और किसान मुक्कराते हुए उन लोगो के हर्द-गिर्द इकड़ें हो गये। अब तो वह बूढ़ा किसान जो पहले सरांक था, फूला न समाया और उसने दा-श्वी से आग्रह किया कि वह उसी के घर भोजन करें।

"क्या हमसे तुम्हें डर नहीं लगता, चाचा ?" खुर ने मजाक किया। "ग्ररे भाई, हमें वा लू से कोई डर नहीं हम तो जापानी श्रीर कठपुतिलयों से डरते हैं उन्होंने कई बार यहाँ श्राकर कहा, वे बा लू हैं श्रीर हमें बेवकूफ बना कर चले गये। श्रव हमें किसी पर भी विश्वास करने से डरते हैं। वे सड़े-पड़े खटमल साले बड़े नीच हैं।"

गॉव के आ्रास-पास संतरी तैनात कर दिये गये श्रीर लिन ने देश-रह्मक तेना वालों को श्रनेक किसानों के घर बता दिये। हरके परिवार वालों ने अपने यहाँ का सबसे बढ़िया खाना पकाया और गेहूँ का आदा जो छिपा रखा था वह भी निकाल लिया। लोग उन योद्धाओं की अच्छी तरह आव-भगत न कर सके।

"हम तो उसी दिन की बाट जोह रहे हैं जब श्राप लोग विजयी होकर यहाँ काफी दिनों के लिए श्रायेंगे।" किसानों ने कहा।

"श्राप सब लोग कितने भले हैं," देश-रक्तक सेना वालों ने मुस्कराकर कहा । "हम श्रापके श्राशीर्याद के पात्र बनने की कोशिश करेगें।"

श्रमी वे लोग भोजन कर ही रहे थे कि एक मुखबिर ने काउगटी मुख्यालय से श्राकर खबर दी। देश-रक्षक सेना श्रव पहली कम्पनी थी श्रीर खुर उसका कप्तान बना दिया गया था। दा-श्वी पहला लेफ्टिनेग्ट श्रीर राजनैतिक कमिसार नियुक्त हो गया था। रात पड़ने तक प्रत्येक कम्पनी को शहर का मुहासरा करके शत्रु के गढ़ पर श्राक्रमण करना था। पहली कम्पनी का लच्च सफेद घोड़ा गाँव था जो कठ पुतिलयों से भरे हुए किले से सुरिक्षित था। किले पर श्रिष्ठकार करने के श्रवावा कम्पनी को श्रादेश था कि सारे यातायात के साधन काट दें ताकि सफेद घोड़े से होकर कोई शत्रु शहर से भागने का प्रयत्न न कर पाये। मित्रों का चिन्ह था—'एक भी दुश्मन नहीं भाग पायगा!'

रााम होने तक पहली कम्पनी शहर से दो मील दूर पश्चिम में स्थित सफेद घोड़े में पहुँची। गाँव के झासपास कोई परकोटा तो नहीं था पर वह नदी के जो बयाँग भील को पानी देती थी एक द्वीप पर स्थित था। बाँध से पत्थर का एक बड़ा-सा पुल ही एक मात्र स्थल-मार्ग था। पुल के कोने के सामने ही किला बना हुआ था। बाँध और नदी दोनों सीधी पाओतिंग की ओर जाती थीं जो केन्द्रीय हो पी प्रान्त में सबसे बड़ा नगर था। जिस किसी के भी हाथ में सफेद घोड़ा होता वह पाओतिंग और आक्रमणाधीन शहर के मध्य के जल व स्थल के मार्गों पर नियन्त्रण रख सकते थे।

कम्पनी को ५०-५० आदिमियों की तीन पल्टनों में विभाजित कर द्विया गया। पहली पल्टन जो सफेद घोड़े के सामने बाँध पर बने मकानों में तैनात हुई थी, उसे पुल और किले के दरवाज़े का नियन्त्रण करना था। दूसरी पल्टन बाँध के सहारे पूर्व की ओर सफेद घोड़े और शहर के मध्य में एक स्थान पर पहुँची जहाँ उसे शहर से भागने की कोशिश करने वाले राष्ट्रश्चों के विरुद्ध सामना करना था। तीसरी पल्टन श्रीर कम्पनी की कमान पश्चिम में कुछ श्रीर दूर जाकर नदी के किनारे स्थित एक छोटे-से गाँवड़े में स्की श्रीर किसी भी विपत्ति का जामना करने के लिए उसने पन्द्रह नावें तैयार कीं।

कम्पनी के प्रत्येक सदस्य ने पहचान के लिए अपनी बाजू पर एक सफेद रूमाल बाँघ लिया। अप्राज्ञा-पत्र था 'इमला करो।' जब सब स्थानों पर आदमी नियुक्त कर दिये गये तो कुछ इल्की-इल्की फुहार पड़ने लगीं।

### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

घरटों दोड़-धूप करने के बाद खुर और दा-श्वी को अब कुछ सुस्ताने का मौका मिला था, थकावट से चूर वे एक छोटी-सी भोपड़ी में विश्राम करने लगे। खुर कुहनी पर सिर रखकर काँग पर लेट गया, पिस्तौल की थैली उसकी गर्दन से लटकती रही। जरा-सी देर में उसे गींद आ गई और खुले हुए मुँह से तालमय खुर्राटे आने लगे। दा-श्वी काँग की दूसरी ओर दीवार से पीठ टिकाये बैठ गया। बह भी बुरी तरह थक गया था और उसकी आँखें दर्द कर रही थीं।

फुहार ने श्रंब वर्षा का रूप धारण कर लिया था । काराज़ की खिड़कियों में से हवा के भोंके श्रन्दर श्राकर लैम्प की ली को भक्तभोर रहे थे श्रीर वह बाच रही थी। नींद ही में दा-श्वी को में श्रीर बच्चे के बारे में चिन्ता हुई। जब वे सब फिर श्रा मिलेंगे तो कितना सुखी जीवन होगा हमारा!

फिर उसे ख्याल श्राया कि हो जैसा निर्देशी हत्यारा शहर के मुहासरे के पहले ही अपने केंदियों को मार न डाले ! दा-श्वी उठकर सीधा बैठ गया श्रौर उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा । श्रौर अगर वह उससे फिर कभी न मिल पाया तो ! उसकी नींद उचाट हो चुकी थी, वह परेशान बैठा वर्षा की टप-टप श्रौर उसकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गर्जन सुनने लगा । खिड़कियों में लगा हुश्रा काग़ज़ पूरी तरह भीग गया था । उसने लैम्प की बत्ती बड़ी करदी श्रौर

उस छोटी-सी कोठरी में आगो-पीछे टहलने लगा । उसका विचलित मस्तिष्क उन आदिमियों की ओर गया जो बाहर खुलें मैदान में पड़ाव किये हुए थे। दा-श्वी ने खुर को गहरी नींद में जगा दिया।

"बड़े ज़ोर की बारिश हो रही है," उसने कहा, "ग्रौर वे सब नये रंगरूट् हैं। चलो ज़रा चलकर उन्हें देख ग्रायें।"

"कैसे चलें ?" त्वुर बुदबुदाया, नींद उसकी आँखों में भरी हुई थी। दा-श्वी हॅस दिया। "क्या अब तुम्हें मैं कोई मोटर लाकर दूँ? पैदल चलेंगे और क्या। यही वक्ष तो उनके उत्साह देखने का है।"

"श्रच्छा!" खुर ने ृकाँग से हड़बड़ाक़र उठते हुए कहा। "श्राश्रो चलें।"

्रिया उनमें से हरेक अपने साथ एक मुर्खिकर लिये पल्टनों की जाँच के लिए निकले। खुर उन लोगों को देखने गया जो पुल की तरफ घेरा डाले हुए थे। और दा-श्वी बाँध के सहारे चल दिया।

रात साँय-साँय कर रही थी, वातावरण घने ग्रंधकार में विलीन था ग्रौर पानी इस भयंकर गित से गिर रहा था कि ग्राँखें खुली रखना मुहाल हो रहा था। दा-श्वी ग्रौर उसका मुखबिर बाँध पर चलते-चलते निरन्तर वहाँ की फिसलवाँ कीचड़ में गिरते जाते थे। ग्रम्त में उन्होंने ग्रपने ज्ते उतार लिये ग्रौर मंगे पैर चलने लगे लेकिन काँटो ग्रौर गोखरूग्रों ने उन्हें वैसे भी न चलने दिया।

"किमिसार साइब, क्या यह बेहतर न होगा कि हम बारिश से बच जायें ?" मुखबिर ने ऋाशा के साथ सुक्ताव दिया। वह ऋभी चौदह साल का ही था।

''श्रव तो हम करीब-करीब वहाँ पहुँच ही गये हैं," दा-श्वी ने उत्तर दिया। ''मैं देखना चाहता हूँ, वे चौकन्ने भी हैं या नहीं।"

. कुछ दूर और इसी तरह गिरते-पड़ते चलने के बाद सहसा धाँधेरे में एक आवाज गूँजी।

"पहचान !"

"इम हैं !" तरुण मुखबिर ने चीख मारकर कहा ।

सन्तरी की बन्दूक का घोड़ा बजा। "वहीं खड़े रहो। ग्रगर हिले तो गोली मार दूँगा।"

दा-श्वी ने फौरन पहचान बताई: सन्तरी ने कहा त्रागे बढ़ जात्रो । उन्होंने देखा कि वह पानी में बुरी तरह भीग गया था पर खज़र के एक दरस्त के नीचे उँकड़ूँ बैठा था । वह एक चौड़ा-सा हैट त्रोढ़े हुए था क्रौर उसकी बन्दूक उसके शरीर से चिपकी हुई थी ताकि पानी से बच सके।

"किमिसार साहब! स्त्राप यहाँ क्या कर रहे हैं ?" ज्योंही उसने दा-श्वी को पहचाना वह हड़वड़ाकर खड़ा हो गया।

"मैं तुम्हीं लोगों को देखने आया हूँ," दा-श्वी ने मुस्कराकर कहा। "क्या बारिश बहुत सता रही है ?"

"हाँ !" सन्तरी बोला । जब न्नाप ही को इसका डर नहीं है तो हमें भला क्या तकलीफ हो सकती है !"

उनकी त्रावाज़ों की गूँज सुनते ही पल्टन का सरदार दू कीचड़ में पैर मारता हुन्ना चला त्राया । "किमसार !" उसने चिकत होकर कहा । "इस त्पान में त्राप क्यों निकल त्राये !"

"सुफे लोगों की तरफ से परेशानी हुई," दा-श्वी ने कहा । "ऐसी मूसला-धार बारिश हो रही है और वे अप्रभी-अभी देश-रक्षक सेना में भर्ती हुए हैं।"

"वे तो बड़े मज़े में हैं," दू ने हॅंसकर कहा। "उनकी नैतिक अवस्था गज़न की है।"

"मैं उनसे मिलना चाहता हूँ," दा-श्वी ने कहा।

दू उसे गाँध के उस दलाव पर ले गया जहाँ हवा की ग्रोर पीठ किये वे सब उँकड़ूँ बैठे हुए थे। वहाँ से कुछ दूर ऋागे की ऋोर जापानियों द्वारा नियंत्रित नगर की दिशा में मुँह किये दो संतरी तैनात थे।

जब दा-श्वी वहाँ पहुँचा तो तमाम देश-रच्नक खड़े हो गये श्रीर उन्होंने बड़ी विनम्रता से विरोध करते हुए कहा कि ऐसे खराब मौसम में वह वहाँ क्यों गया था । उनमें श्रिधकतर पार्टी-मेम्बर थे; उन्हें इतना चौकन्ना देखकर दा-श्वी को बड़ा गर्व हुश्रा। "तुम लोग तो वास्तव में बिल्युल ठीक हो !" उसने उनकी सराहना करते हुए कहा । "तुम्हें बारिश से तकलीफ या उलम्मन नहीं होती ?"

"हम लोग किसान हैं," उन्होंने एक साथ कहा। "बारिश तो हमें पसंद है।"

"यह तो हमारे लिए अच्छी चीज है। हमें फलने-फूलने में मदद देती है।" दूने हसी से कहा। अन्य लोग भी हँस दिये।

"बारिश की सबसे बड़ी खूबी यह है," एक देश-रत्तक सैनिक ने मज़ाक किया, "कि जब कभी भी प्यास लगे और बारिश हो रही हो तो मुँह खोल दो श्रीर पानी मिल गया।"

"श्रीर श्रगर उसकी श्राप चाय बनायें तो उसका 'श्रलौकिक' स्वाद व सुगन्ध मन मोह लेता है !" दू ने कहा।

जब दा-श्वी ने दू को देखा तो हृदय मसोस कर रह गया, श्वाँग से कितना मिलता-जुलता था। वह जरूरी बातों पर द्या गया। "देखना कहीं बीमार न पड़ जाना," उसने किसान सिपाहियों से द्याग्रह किया। "द्यगर बीमार पड़ गये तो यह काम तुम लोग न कर पाद्योगे।"

"नहीं, नहीं बारिशा के हम आदी हैं," उन्होंने उसे आश्वासन दिया। "हमारी हिंदुयाँ इतनी नर्भ व नाजुक नहीं हैं कि यह जरा-सी बैद्धार हमें कष्ट देने लगे।"

"यह बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है," उसने उन्हें याद दिलाया। "अगर दुश्मन के दस्ते शहर से पाओतिंग भागना चाहेंगे तो वे यहीं से गुज़रेंगे। पौ फटते समय खास तौर पर ख्याल रखना कि आँख न लग जाय। पहले तो यह कि तुन्हें जिनाम हो जायगा और तुम बीमार पड़ जाओगे और दूसरे वही ऐसा समय है जब उनके जाने की सबसे ज्यादा सम्भावना है। अब बारिश कुछ थम रही है, तुम उठ जाओ और आस-पास कुछ घूम लो!"

"हमारी चिंता न करें आप," एक देश-रक्तक सैनिक ने कहा। "हम जानते हैं, क्या करें और क्या न करें; हम ठीक रहेंगे ऐसे ही।"

जब दा-श्वी श्रीर मुखबिर लौटने लगे तो उन लोगों ने एक रक्तक

### उनके साथ भेजना चाहा।

"उसकी कोई ज़रूरत नहीं है," दाश्वी ने हॅसकर कहा। "इस बिना. फिसी दिक्कत के चले जायेगे।"

x x x x

जब वह श्रपनी कोठरी पर पहुँचा तो खुर बैठा हुआ बड़ी बेचैनी से उसकी प्रतीचा कर रहा था।

"मैं तो समका ऋब तुम लौटोगे ही नहीं !" खुर ने गुस्से से कहा । "सारा मामला गड़बड़ हो गया ! मेंग ऋपनी पल्टन लेकर, जिसे पुल पर पहरा देना था, सफेद थोड़े चला गया है।"

दा-श्वी कुपित हो उठा। "लेकिन श्रगर दुश्मन श्रव पुल का पीछेवाला सिरा रोक देता है तो हमारे लोग निकल भी न पायेंगे।"

"पहले तो वह अपनी पल्टन अंदर ले गया और अब अकेला वहाँ से चला आ रहा है।" खुर ने गरम होकर कहा।

"यह तुमने पहले ही क्यों न बता दिया | उसे यहाँ बुलाश्रो ।"

एक देश-रत्त्वक सैनिक भेजा गया जो कुछ मिनट बाद मेंग को लेकर बापस आया । पल्टन के सरदार के गीले कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे।

"तुम्हें क्या काम दिया गया था ?" दा-श्वी ने गरजकर पूछा।

"पुल की रखवाली करने का," मेंग ने दीठता से कहा ।

"फिर तुम अपने लोगों को गाँव क्यों ले गये १ और जब तुमने वही कर लिया था तो अब उनके बगैर तुम क्यों आ गये १"

मेंग धवड़ाहट में तुतलाने लगा। "मैं-रिपोर्ट देने के लिए।" "क्या तुमने नहीं कहा था कि तुश्मन के सिर. काट डालना ? लोगों ने कहा, हम गाँव में चलकर उन जोकों को कस कर क्यों ने घेर लें ? उनका खाना और पानी रोक दें और फिर वे बिल्कुल असमर्थ हो जायेंगे! मैंने—मैंने—स्थल का ख्याल ही न किया।"

"क्या कहने हैं !" खुर ने जाँघ पर हाथ मारते हुए ब्राहिस्ता से कहा

"जब युश्मन श्रापनी तरफ का पुल का सिरा बन्द कर देगा तो फिर कौन जोंक होगा ?"

"माके —! यह तो ठीक कहते हो !" मेंग ने निराश हो कहा।
"तो ग्रब करना क्या चाहते हो !" त्वुर ने मालूम किया!

मेंग सिरं खुजाने लगा । फिर उसका चेहरा दमक उठा । "उन्हें तैराकर क्यों न ले श्राया जाय ?"

"इतना फासला वे कैसे तैरकर पार करेंगे ?" खुर गरजा। "फिर उनकी बंदूकों का नाश हो जायगा। श्रीर जो लोग तैरना नहीं जानते उनका क्या होगा ? तुमने तो वास्तव में बड़ी खूबी से सारी गड़बड़ की है।"

मेंग ने त्रावाक् हो त्रापनी रायफल का कुंदा जमीन पर मारा । श्रौर सिर लटकाये हुए वह उदास हो उँकड़ूँ बैठ गया । कई मिनट तक भारी निस्तब्धता रही । श्रोत में दा-श्वी ने कहा ।

"मंग, सुबह होने के पहले-पहले फिर गाँव में जात्रो और अपनी पल्टन वालों को जाकर देख लो। अगर कोई भी नुक्सान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी।"

खुर ने ऋपना हाथ हिलाया । "जल्दी चले जाक्यो श्रीर उन्हें लौटा लाक्यो ! श्रीर ऋगर तुमसे यह न बन सके तो वापस मत ऋाना !"

"त्रगर तुम्हारे पहुँचने तक सबेरा हो जाय तो," दा-श्वी भाट बोल उठा, "उन्हें लाने की कोशिश मत करना !"

मेंग उठ खड़ा हुआ और उसने सिर हिला दिया। बिना कुछ कहे वह चला गया।

"हमें चाहिए कि परस्पर विरोधी ब्राज्ञाएँ नहीं देनी चाहिएँ," जब पल्टन का सरदार चला गया तो. दा-श्वी ने कहा। "मैंने उससे कहा कि वह अपने ब्रादिमियों के साथ रह जाय फिर तुमने कह दिया, उन्हें वापस ले ब्राय। ब्रीर अगर दुश्मनों को उनका पता लग गया तो १"

"ठीक कहते हो," त्युर ने पछताकर कहा। "श्रब तो करीव-करीब सबेरा होने ही बाला है। क्या करें हम ?"

"कुछ देर इन्तेज़ार करें। मुमिकन है वह वहाँ जा ही न सके।" जब वे वातें कर रहे थे तो खिडकी का कागज सफेद होता जा रहा था। फिर उषाकाल की नीरवता रायफलों की गोलियों की गाँज से विचलित हो गई। श्चर लपककर बाहर आया और उसने एक आदमी पता लगाने के लिए भेजा। ज़रा देर में वह ग्रादमी लिये मेंग को ठीक ग्रपने पीछे लिये दौड़ा हुग्रा वापस श्रा गया।

"त्रगर तुम मुक्ते मर जाने का हुक्म दो, तो मैं चला जाऊँगा।" मंग ने पीड़ा अनुभव करते हुए कहा। उसके बड़े स्ट्रा हैट में गोली से छेद हो गया था। क्रोध में उसने अपना हैट उतारा श्रीर उसे काँग पर फेंक दिया।

, "क्या हुआ़ १ बता ह्यो !" दा-श्वी ने हुक्म दिया।
"मैं पुल की तरफ जा रहा था कि किसी ने ऋपनी टार्च इस ऋोर धुमाई । उसमें शायद मरी रायफल चमकी होगी इसलिए उन्होंने गोलियाँ बरसाई । फिर मैं बाँध के पीछे छिप गया, इतने में तुम्हारा मेजा हुआ आदमी मुने बुलाने पहुँच गया।'''' अब मैं अपनी पल्टन के पास नहीं जा सकता और बह लौट नहीं सकती। ग्राव मैं क्या करूँ १" मेंग ने कराहते हए कहा।

"खैर तमने कोशिश तो की । धवरात्रों नहीं हम इसका तोड़ सोचेंगे । "दा-रवी ने उसे तसली दी। वह भागते त्वुर की श्रोर मुझा। "हमारे पास पन्द्रह नावें हैं, इनमें से कुछ में उन्हें क्यों न ले आयें ?"

त्वर हॅस पड़ा और उसने अपने ही माथे पर तमाचा मारा। "अरे हाँ। वही क्यों न करें ?"

> "म्भे नावें ले जाने दो, "मेंग ने प्रार्थना की ! "हम सब साथ चलेंगे," त्वुर ने हॅसकर कहा।

देश-रचक सेना के एक दस्ते को पुंल के प्रवेश पर कब्जा करने की जिग्मेदारी दी गई । अगर कोई गोलीबार की आवाज सुनें तो दस्ते को चाहिए कि वे फीरन किले की मीनार पर जवाबी गोलियाँ चलायें। खर, दा-श्वी, मेंग श्रीर पाँच त्रादमी दूसरे सब एक एक नाव पर सवार हो गये। वे चुपचाप नाव खेहते हुए द्वीप के पीछे पहुँचे ग्रौर उतर गये।

उस छोटे-से गाँव में सेना को द्वार में कुछ देर न लगी। पल्टन किले के सामने बने किसानों के मकानों में पड़ाव डाले हुए थी। उन मकानों की दीवारों में गोलियाँ चलाने के लिए छेद कर लिये गये थे।

देश-रच्नक सैनिकों ने बड़े हर्ष व उल्लास से श्रपने नेताश्रों को सलामी दी। "हम सब तैयार हैं," किसान सिपाहियों ने कहा। "कब शुरू करें ?"

"धबरात्रो नहीं," त्वर ने मुस्कराकर कहा । "पहले हम उनसे समर्पण करने के लिए कहेंगे !"

दा-श्वी ग्रौर मेंग को लेकर वह एक मकान पर गया जो किले से सिर्फ खाई द्वारा ग्रलग था।

"मुक्ते कोशिश करने दो," मेंग बोला। वह एक सन्दूक पर चढ़ गया श्रीर खिड़की में से चिल्लाया। "श्री! कठपुतली देशवासियो"""

एक गोली गूँजी छौर मेंग वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। "मेंग, मेंग।" खुर.चिल्लाया। वह और दा-श्वी पल्टन के सरदार की छोर दौड़े।

किले में से रायफल की गोलियों की बौछार उस छोटी खिड़की में आई। गालियाँ देते हुए देश-रच्क सेना की पल्टन ने भी सीसे का सोता किले की ओर बहा दिया। अपने आदेशानुसार, गोलियों की आवाज सुनते ही पुल के स्थलीय भाग पर तैनात जत्थे ने भी गोलियाँ छोड़ दीं।

गोलियाँ चारों त्रोर दनदना रही थीं कि इतने में मेंग ने क्राँखें खोलीं क्रीर उठ बैठा। "क्या हुआ १"

दा-श्वी ने तड़के के सूर्य के प्रकाश में उसे देखा और चैन की साँस ली। "तुम्हें गोली दीवार की किसी दरार में से मारी गई होगी। तुम्हारे माथे पर बहुत बड़ी खराँच हैं।"

"मा के-!" मेंग मुस्कराया | बस यही है ना !"

कुछ देर के लिए गोलीबार थम गया। खुर उसी सन्दूक पर चढ़ा, पर उसने खिड़की से श्रपना सिर ज़रा एक ग्रोर को बचा लिया।

"चलास्रो गोली।" वह चिल्लाया। "बा लू तुम्हारे. मुकाबले के लिए तैयार हैं।" "साथियो," मीनार में से किसी ने पुकारा, "मैं अभी ही नींद से जागा हूँ | मेरे दस्ते के एक सरदार ने सुक्त से पूछे कौर ही गोलियाँ चलाने का हुक्म दे दिया | माफ कीजियेगा इस गलती के लिए !"

श्रावाज दा-रवी को जानी-पहचानी प्रतीत हुई ! पहले तो वह समफ न सका, किसकी है पर जल्दी ही उसने नतीजा निकाल लिया कि वह ग्यो है । ग्यो श्रमी परसा ही शहर की कठपुतली दुर्ग-रच्चक सेना के कमाएडर हो की विशेष श्राजा पर इस किले में श्राया था। उसके काम में श्रापा के विपरीत कुछ श्रिष्ठ समय लग गया। रात को वापस जाने का उसे खाहस न हुआ इसलिए उसने रात वहीं बिताने की ठानी। श्रोर श्रव वा लू के घेरे में वह फॅस गया।

विगत कुछ वर्षों में ग्वो वा लू के हाथो वार-चार परास्त हुन्ना था; इसी लिए वह जन-सैनिको से डरने श्रीर उनका ब्रादर करने लगा था। पर था वह बड़ा धूर्त; जब उसने यह पूछा तो उसका स्वर स्पष्ट बता रहा था कि वह क्या चाहता था; "श्राप किस इकाई में हैं साथियो ?"

> "हम चौबीसवीं रेजिमेएट की कम्पनी में हैं," ह्यर ने उत्तर दिया। "ग्राप बताइए तो सही क्या कहना चाहते हैं १"

"क्या तुमने सुना नहीं कि जापानियों ने हथिबार डाल दिये हैं ?" खर ने पूछा। "हम जानते हैं कि तुम कटपुतिलयों ने अपनी जाने दुश्मनों के हाथों स्वेच्छा से नहीं बेची हैं। तुममें से कुछ के पास तो जीविका कमाने का कोई और साधन न था। कुछ को जबरदस्ती इस काम पर लगाया गया है। पर अब आपानियों ने हथियार डाल दिये हैं। तुम्हारा अब कौन पुरसानेहाल होगा ? हम सब चीनी हैं—डाल दो अपने हथियार !"

"हमें मालूम है कि जापानियों ने समर्पण कर दिया है," ग्वो ने किले की मुँडिर के पीछे से जबाब दिया, "श्रीर हम भी श्रपने हथियार देने को तैयार हैं। लेकिन कमाण्डर हो ने हमें श्राज्ञा दी है कि हमें श्रपने हथियार न्यांग काई-भोक को देने चाहिएँ! सैनिक का पहला कर्त्त व्य है श्राज्ञा पालन; मेरे लिए कोई चारा नहीं है!"

"क्या मतलाव है उसका—ज्यांग काई-रोक को अपनी क्दूकें लौटायेंगे।"

क्रोधित पल्टन ने गुर्रांकर कहा । "इस हरामी को गोली क्यों न मार दी जाय ?" "गोली मत चलाना !" खुर चिल्लाया । वह फिर मीनार वालों से सम्बोधित हुआ । "अपनी बन्दूकें च्यांग काई-शेक को क्यों लौटाते हो ? जापानियों के विरुद्ध दस वर्ष से लड़ रहे हो और तुमने कुछु भी न देखा ? कौन-से चीनियों, ने स्वाधीनता के लिए रक्त बहाया है ? 'शंकर जैक' शेच्वाँ में मठ के पीछे जा छिपा था ! और जो उसने आज्ञा दी सो यह कि कम्युनिस्टों को मारो, बा लू से मुकाबला करो और वह खुद दूसरी तरफ जापानियों से साँठ-गाँठ कर रहा था ! क्या तुम उस जैसे कुतिया के प्रतिक्रियावादी पिल्लो को अपनी बन्दूकें लौटाना चाहते ?"

किले से कोई उत्तर न ग्राया।

"त्रव बोलो ना, क्या कहते हो ?" त्वर गरजा।

"जरा खुले में त्राकर बात करो कामरेड," ग्वो ने निवेदन किया।

देश-रक्तक सेना के सेनापतियों ने सलाह-मशविरा किया। वे कठपुतिलयों को यह समक्तने का मौका नहीं देना चाहते थे कि वे डरते हैं लेकिन साथ ही गोली खाकर मर जाने की भी उन्हें इच्छा न थी।

"मैं स्रापको गारएर्टा देता हूँ कि स्राप पर गोली नहीं चलाई जायगी," ग्वों ने चिल्लाकर कहा।

"श्रीर श्रगर तुमने वायदा-खिलाफी की तो ?" दा-श्वी ने पूछा ।
ग्वो ने शपथ ली । "तो फिर मैं हरामी दादे का पोता हूँगा !"
कम्पाउराड का दरवाजा चौपट खोलकर खुर, दा-श्वी ग्रीर मेंग दीवार
श्रीर किले की खाई के बीच में सकरे स्थलीय दकड़े पर श्रा गये।

× × × ×

उन्होंने ऊपर किले पर जो देखा तो ग्वो का चेचक-भरा चेहरा उन्हें साफ दिखाई दिया; वह मीनार की छत की मुँडेर पर श्रपनी वाहें रखे खड़ा था। जब उन्होंने देखा कि वह खाली हाथ है तो काडरों ने भी श्रुपनी पिस्तौलें षापस रख लों। ग्वो ने खुर और दा-श्वी को उस दिन से, जब आठ वर्ष पहले वह केक माँगने अपने डाकुओं के साथ शेंज्या आया था, फिर कभी न देखा था। वे दोनों बा लू उस समय ऐसे ही तरुण नादान छोकरे थे। और इस अर्से मैं वे इतने बदल गये थे कि ग्वो उन्हें पहचान न सका।

"कामरेड, आपका क्या ग्रोहदा है १<sup>17</sup> उनकी सफेद वर्दियों को भॉक कर को ने पूछा ।

"यह हमारे राजनीतिक कमिसार हैं," त्तुर ने दा-एवी की श्रोर संकेत करते हुए कहा। "श्रीर मैं एक कप्तान हूँ।"

"ग्रापका शुभ नाम ?"

"मुभे त्वुर कहते हैं।" .

"मुक्ते तो श्राप लोगों के श्राने का गुमान भी न था कप्तान साहब। लीजिए इस वक्त तो मेरे पास ये ही हैं," ग्वों ने कहा श्रोर महेंगे सिगरेटों का एक पैकेट उनके कदमों पर गिरा दिया।

मेंग ने सिगरेट उठा लिये। एक दक्त घुमाव के साथ उसने उन्हें ऊपर छुत पर फेंक दिया। "बहुत-बहुत धन्याबाद," उसने कहा, "लेकिन हम वा र्तू उतनी बढ़िया सिगरेट नहीं पीते हैं।"

दा-श्वी ने पूरे विवरण के साथ बताया कि कठपुतली सेनाएँ क्यों साफ करदी गईं, श्रीर बा लू की कैदियों के प्रति किस प्रकार की उदार नीति है। जब वह यह समभा रहा था तो कठपुतली सिपाही छत पर सुनने के लिए एकब हो गये।

जन दा-रची ने श्रपना भाषण समाप्त किया तो खर श्रवीर हो बोल उठा, "हाँ तो, तुम नीचे उतर रहे हो या नहीं ?"

ग्वो फिर अपने अफतराना अंदाज पर उतर आया। "जरा इस पर मुक्ते सोच-विचार कर लेंने दीजिए," उसने बड़ी शान-श्लोकत के साथ कहा। "मैं आज शाम तक आपको जवाब दे दूँगा।"

"अगर आना है तो इसी वक्त उतर आओ," दा-श्वी ने कहा। "इमारे पास इन्तजार कि लिए समय नहीं है।" कल्लू तो ने पहले से ही निउर को उस गाँव की स्त्रियों के संगठन के लिए भेज दिया था। अन निउर के पीछे, पीछे, सफेद घोड़े के कठपुतिलयों की एक-एक पत्नी और माँ यें जत्थों में आकर किले के पास जमा हो गई । किले के नीचे से औरतों ने अपने मदों को पुकारा।

"नीचे क्यों नहीं आ जाते बेटा ?" एक दस्ते के सरदार की मा ने पुकारकर कहा। "बा लू ने तुम्हें घेर लिया है पर वे बड़ी नरमिदली का बर्ताव कर रहे हैं। वहाँ मरने के लिये क्यों रकते हो ? आयो वर चलो !"

"ऐसे बेवकूफ क्यों बने जाते हो !" एक पत्नी ने अपने पति से कहा । "तुम्हारी नौकरी की खातिर वर्षों से हमें सहार का लक्षव मिला हुआ है । अब जाकर हमें उससे छुटकारा पाने का मोका मिला हैं और तुम अब भी दिचिकचा रहे हो । जब भी यहाँ गोली चली तुम्हारे सारे परिवार वालों ने कलेजा थाम लिया, यदी डर हुआ कि तुम मर गये होंगे । क्या तुम जिन्दगी भर कठपुतली ही बने रहना चाहते हो ; अगर तुम न आये तो मैं यहां तुम्हारे सामने अपनो जान दें बूँगी।"

रोते-बिलखते-क्ष्त्रयों ने अपने सम्बिधयों को पुकारा और कठपुतिलयों का दिखें भर आया। निउर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना लेकर आगे बढ़ी।

"हम सब चीनी हैं," उसने साफ आवाज में कहा, "श्रीर वा लू नहीं चाहते कि तुम अपनी जानें न्यर्थ गँवा दो। अब सिर्फ दो ही रास्ते तुम्हारे लिए खुले हुए के —अपने हिंबसार लौटा दो और अपने सम्बंधियों के पास लौट आश्रो या अक्षानी मौत को बुला लो और अपने बेटों व पोतों के लिए राहारी का धब्बा बन के शो ! कोन-सा रास्ता पसन्द करते हो १"

कठपुतिल यों ने अपने मस्तक नवाये और आह भरी किछ तो रो पड़े। बहुत सों ने, जिनमें वह दस्ते का सरदार भी था जिसकी मा ने सबसे पहले उसे बुलाया था, ग्वो की ऋोर प्रश्नस्चक दृष्टि से देखा।

"कमाएडर साह व, हम क्या करें ?"

ग्वो हिचिकिचाया ,' उसके सिपाही आ्रापस में काना-फूसी करने लगे। नीचें बा लू और स्त्रियों की ,चिरल-पों एक च्राण के लिए भी न रकती थी। उसे भय लगा कि यदि सभी ने समर्पण कर दिया श्रीर केंग्रल वही बचा रहा तो न जाने क्या हो जाय, इसलिए उसने समर्पण की ठानी।

"हम ऋपनी चीजें इकट्टी किये लेते हैं !" वह चिल्लाया।

सहसा शहर श्रीर सफेद घोड़े के बीच गोलियों की श्रावाजें सुनाई पड़ीं। ग्वों के श्रादमी जो उसे किले से सुरिच्चित ले जाने के लिए श्रा रहे थे दू के श्रान्तर्गत देश-रच्चक पल्टन से भिड़ गये। ग्वों ने ताबड़तोड़ श्रपना निर्णय बदल दिया।

"माप करना साथियो !" उसने मीनार के ऊपर से गरजकर कहा ! "सहायक दरते आ रहे हैं। अब हम समर्पश नहीं कर सकते !"

"क्यों नहीं कर सकते ?" श्त्रियाँ ग्रौर त्रा लू चीखे । "फौरन नीचे ग्रा जाग्रो !"

ग्वो ने मुख्डेर से अपना सिर पीछे हटा लिया । नहीं, नहीं वह चिलाया । "मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि"" "

लेकिन वाक्य पूरा करने का उसे मौका ही न मिला कि उसी के आदमी उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी बन्दूक छीन ली और अपने हिथयार ले लेकर वे किले से नीचे उत्तरने लगे।

उधर दू की पल्टन ने शत्रु के सहायक दस्तों को सफलतापूर्वक शहर की ग्रोर मार भगाया । ग्वो ग्रीर कटपुतिलयों ने गर्दन भुकाकर उमर्पण कर दिया।

उस दिन १००० देश-रल्क सैनिकों ने शहर के आस-पास के सभी गढ़ों को जीत लिया। शाम को काउएटी कमान ने कम्पनी को बड़े पत्थर वाले गाँव की छोर जो अभी-अभी उन्सुक्त किया गया था, बढ़ जाने दिया। यह गाँव भी बाँध पर ही था और लच्य के और भी समीप था। यहीं से कम्पनी को उस आक्रमस्य में शामिल होना था जो उस रात किया जाने वाला था।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

बड़े पत्थर में एहसानमन्द किसानों ने देश-रज्ञक सेना वालों को धूम-

धाम से मोज्य दिया। लोगों ने गाँव वालों से शहर की स्थिति के बारे में पूछा। उन्हें एक बूढ़ा मिला जो अभी-श्रमी वहाँ से लौटकर आया था। दा-श्वी और खुर ने उससे प्रश्न किये।

बूढ़े ने उन्हें बताया कि कठपुतिलयों ने श्रपनी मामूली बन्दूकों से ३८ जापानी रायफलें बदल लीं थीं । खुद बादशाहों की तरह जीवन बिता रहे ये श्रीर जापानियों को गन्दे-से-गन्दे काम पर लगा रखा था । श्रव कठपुतले पावतिंग को भाग जाने की तैयारी कर रहे थे ।

"तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ ?" दा-श्वी ने पूछा।

बूढ़े किसान ने बताया "फू नदी में जो शहर की उत्तरी दीवार से कुछ फासले पर थी, कठपुतिलयों ने चार बड़े तिजारती जहाज बाँध रखे थे। इसके अलावा वे अपना अनाज, अपने फर यहाँ तक कि अपने कपड़े भी बेच रहे हैं। अगर इसका मतलब यह नहीं है कि वे जा रहे हैं तो फिर और क्या है ?" बूढ़े ने विजयभाव से पूछा।

विस्तृत पूछ-ताळु से पता चला कि उत्तरी दरवाजे पर एक पल्टन तैनात है जिसके पास कोई मशीनगन नहीं है। रात के समय वहाँ सिर्फ एक ही सन्तरी पहरा देता है।

"क्या तुमने कभी एक बा लू स्त्री के बारे में सुना है जो कुछ दिन पहले पकड़ी गई थी ?"

"वहीं ना जिसके साथ एक मोटा-ताज़ा बचा था ?"

"हाँ, हाँ, वही, वही ! क्या हुन्रा उसका १" दा-श्वी का दिल धड़कने लगा ।

"मैंने सुना था कि अभी उस दिन उससे जिरह की गई थी," बूढ़े ने कहा, "लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह मुक्ते नहीं मालूम।"

जो भी दा-श्वी को फिक थी श्रीर वह परेशान था पर उस समय उसने श्रपने दिमारा को मे श्रीर बालक की श्रीर जाने से रोक लिया। वह तो फिर श्रपने काम में लग गया श्रीर भावी श्राक्रमण की तैयारी के लिए ख़र का हाथ काटने लगा।

## : 20:

## विजय--हेमन्त, १६४४

कम्पनी अपने अनितम आदेश लेने के लिए एक खुले एक मैदान में एकत्र हुई। िषपाही अधिकतर तहला किसान थे जो हाल ही में भतीं हुए थे। वे अपने मामूली कपड़े पहने हुए थे। हालाँ कि प्रत्येक के सीने पर कारत्सों की एक पट्टी थी और कमर में एक रायफल लटक रही थी, पर उनमें साम्य एक और कारण से भी था और वह था उनका हढ़ विश्वास जो प्रत्येक के साथ था। उन्होंने युद्धों में अपनी योग्यता बतलाई थी और वे पहले से ही सैनिक दिखाई देते थे।

छुड़ी की नाई निश्चल हो खुर उनके सामने खड़ा हो गया। "अपनी नक्त व्य-परायणता के निमित्त आप साथी दो रात तक सोये नहीं," उसने अपनी मुट्टी हिलाते हुये कहा। "अब हम जापानियों और सहारों का सफाया करने जा रहे हैं और आपको फिर लड़ाई लड़ना है। आप थक तो नहीं गये ?"

"नहीं !" डेढ सौ कचडों से ग्रावाज गूँजी।

"बहुत श्रब्छे ! कुछ मिनटों में हम शहर के उत्तरी दरवाजे की नाके-बन्दी के लिए चल पड़ेंगे।"

फिर दा-श्वी लोगों से सम्बोधित हुआ। "साथियो, आज रात किसी को न तो सिगरेट पीना चाहिए और न खाँसना-खाँखारना चाहिए। आपको तो बोलना भी नहीं है अगर बहुत जरूरी ही हो तभी बोलियेगा। जो लोग स्काउट हैं उन्हें चाहिए कि हर चीज को गौर से देखें और हर चीज की सतर्कता से खोज-बीन करें। जब कोई चारा न रहे तभी गोली चलाइए। हम अपनी कम्पनी का आन्दोलन नहीं त्यागना चाहते। हाथियो, अन्तिम विजय सामने है। प्रधान सेनापित चू तेह का कौल याद रिखये—'साहस, साहस और अधिक साहस !' हमें उनके इस आहान का समर्थन करना चाहिए, और मृत्यु से डरे विना दहता से अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए!"

"हम अपना कर्त व्य पूरा करेंगे, हैं देश-रक्तक सैनिक चिल्लाये। और आजा मिलते ही वे चल पड़े।

पहली कम्पनी श्राँधेरे में रास्ता टटोलंती हुई बाँध पर चढ़ गई श्रीर धीरे-धीरे उसकी पूर्वी दिशा में शहर की श्रीर बढ़ी। इतनी गहन निस्तब्धता काई हुई थी कि नदी के बाँध से टकराने श्रीर मछली के पानी के ऊपर उछलने की श्रावाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थीं।

जब वे इतने करीब द्या गये कि दुश्मन के उत्तरी दरवाजे के ऊपर भाँकने के छेद से दिखाई देने लगे तो देश-रक्षक सैनिक भट बच्चों के एक भुत्सुट में छिप गये। काना-फूसी से खुछ हिदायतें लेकर ग्राठ ग्रादिमयों का एक दस्ता उत्तरी दीवार के वाहर नदी के किनारे की ग्रोर खिसक गया। वहाँ एक बेदर के किनारे चार जग्रज, जिनका उत्त कृषे ने जिक्र किया था, बँघे हुए थे। भटपट ग्रीर चुपचाप ताकि नाव पर सोया हुग्रा नाविक जाग न जाय दस्ते वालों ने जंजीरें खोल लीं ग्रीर नदी का प्रवाह उन्हें खींचकर वहा ले गया।

फिर पहली कम्पनी स्काउटों से मिलने के लिए ख्रागे चली गई। ख्रपने लोगों को दरवाजे के बाहर बने किसानों के प्रच्छन मकानों में तितर-वितर करके देशा-रच्छक सेना ने नाकेबंदी ग्रुफ कर दी।

उस रात पंद्रह कम्पनियों ने शहर को घेर लिया था। पास-पड़ीस के किसान भी वा लू की मदद के लिए आ गये। कोई स्ट्रेचर लाया था। किसी के पास सीढ़ियाँ थीं, कुछ अपने पावड़े-कुदालियाँ ही ले आये थे, गरज यह कि खाली हाथ कोई न आया था। हजारों ज्यिक आक्रमण के लिए तैयार खड़े थे—वह चीमुखी आक्रमण जो जापानियों और ग्रहारों को धूल चटाने वाला था। लोगों की उत्ते जनां का पारावार न था क्योंकि लोग बरसों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे!

× × ′ × ×

जापानियों के ग्रात्म समर्पण के बाद से हो बड़ी ग्राज्ञाकारिता के साथ

च्यांग काई-शेक की ग्राज्ञात्रों का पालन कर रहा था। उसने ग्रपने शस्त्र बालू से बचा रखे थे ग्रीर जापानियों की रज्ञा कर रहा था। वैंस जनता पर रौब डालने के लिए उसने शत्रुग्रों के कैदियों की रज्ञा करने का स्वांग रचा था पर श्रिमल में बालू के विरुद्ध युद्ध में वह ग्रव भी जापानियों का इस्तेमाल कर रहा था।

स्थिति उसकी आशा से भी अधिक तेजी से बदल गई थी। अब बह अपने ही शहर में धिर गया था। ज्योही उन्हें सूचना मिली कि वे घिर गये हैं, वह फौरन जापानी जनरल कामासेका से मिलने गया।

बुद्ध की एक छोटी-सी काँ से की प्रतिमा के ग्रागे कामासेका ने श्रम, शोरचा मेवे श्रीर पेस्टरीज मेंट कर रखी थीं । सीधा खड़ा हुग्रा,सिर मुक्तये वह जापानी जल्दी-जल्दी कुछ मंत्र उचार रहा था। वह यह पार्थना कर रहा था कि है ईश्वर त्मुक्त बचाले, जापान वापस जाने की ग्राचा दे दे। हस्तच्चेप करने का हो को साहस न हुग्रा ग्रीर वह एक ग्रीर खड़ा हो गया। ग्रांत में जापानी ने खड़ी श्रद्धालुता से तीन बार बुद्ध के ग्रागे मस्तक नवाया ग्रीर उसकी प्रार्थना समाम हई। उसने हो को बैटने के लिए कहा।

कामासेका का वजन घर गया था, उसकी कनपरी की हिंडुयाँ उसके पतले चेहरे पर उभर ख्राई थीं। कुछ दिनों से उसने मूँ छैं कतरना भी कद कर दिया था ख्रीर वह बड़ा उजड़ दिखाई देता था। उसने वेतहाशा मात्रा में विपर पी रखी थी ख्रीर इसलिए उसकी ख्राँखें सुर्ख थीं।

जब हो ने उसे सूचना दी कि कम्युनिस्टों ने शहर का मुहासरा वर लिया है तो उसे लगा मानो किसी ने उसके सिर पर हथोड़ा मार दिया हो उसकी 'जापानी ख्रात्मा' के गैस के थैले में छेद तो हो गना था छौर उसमें से उसकी ''जुशिदो ख्रात्मा'' इस प्रकार सर्र से निकल गई जैसे गुदा से वायु निकल गई हो। उसकी ख्राँखें फट गईं, मुँह खुला-का-खुला रह गया छोर कामासेका जिल्कुल ख्रवाक हो नीचे बैठ गया।

जब उसे कुछ चेत हुआ तो उसने हो से कठपुतली दुर्ग-रत्तक सेना की शिक्त के बारे में पूछा। हो ने कहा कि सुरत्ता-सेना काफी मजबूत है उसने अन्दाजा बताया कि शहर कम-से-कम तीन दिन तक रोका जा सकता है। वा लू के पास भारी शस्त्र तो हैं नहीं इसिलए वे एकदम आक्रमण नहीं करेंगे। अगर पास्रोतिंग से कुछ सेना सहायतार्थ आ जाय तब तो कोई शक है ही नहीं, वे घेरे को तोड़कर भाग जायेंगे।

जापानी उछ्जलकर खड़ां हो गया। "ईश्वर हमारी सहायता करे।" अ उसने अपनी पतली आवाज में कहा। कामासेका ने उसी दम एक तार पाओतिंग रवाना किया।

हो ने अपने कठपुतली सैनिकों को आज्ञा दी कि वे किले की रत्ता करें— सहायक सेनायें आने ही वाली हैं। अपने क्वार्टर पर आकर उसने अपनी रखेल से कहा कि सोना और जवाहिरात वगैरा बाँघ ले ज्योंही पाओतिंग से जापानी वेरे को तोड़कर आयें कि उन्हें वहाँ से चल देना होगा।

किर उसने जिनलु ग को बुलाया। सिग्रेट पर सिगरेट पीते हुए उसने उससे मे के सवाल पर बातचीत की।

## $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

में से पहले ही दो बार जिरह की जा चुकी थी। पहली बार तो उसी दिन जब वह गिरफ्तार हुई थी। हो ने आज्ञा दी थी कि उसके घावों पर पट्टी बाँधी जाय त्रोर उसे अच्छा खाना दिया जाय। फिर उसे उसकी बैठक में ले जाया गया जहाँ वह बड़ी विनम्रता से बैठाई गई।

"बहुत दिन हुए मैंने सुना था कि तुम बहुत बुद्धिमान लहकी हो मे," हो ने बड़ी विजयपूर्ण सुस्कान के साथ कहा था।" बड़ी दयां की बात है कि तुम जैसी लड़की उन डाकुग्रों के पल्ले पड़ गई हो। तुम तो जानती हो वे ग्रब कुछ ही दिन के मेहमान हैं।"

मे त्रापने बच्चे को गोद में लिये सामने एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, उसका त्राधा शरीर हो की तरफ मुझा हुत्रा था; वह घूमी त्रौर उसके ठीक सामने हो गई, उसकी बड़ी ख्राँखों में क्रोध की ज्वालाएँ धधकने लगीं।

"तुम बातें नहीं कर रहे—हो बकवास कर रहे हो।" वह चीखी।"बा लू

जापानियों से लड़ रहे हैं श्रीर देश की रक्षा कर रहे हैं! सारे लोग वा लू से में म करते हैं; कौन कहता है कि वे कुछ दिन के मेहमान हैं! तुम जैसा सड़ा-पड़ा ग्रहार ही कहता है ना! तुम किसानों को लूटते हो, उनकी हत्या करते इस्ते हो! पर वह बालक जो बोल सकता है तुम्हारे नाम को धिक्कारता है! तुम कै दिन टिकोगे! जब वे तुम्हें पकड़ लेंगे तो जनता तुम्हारी खाल खींच लेगी, वह तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर देगी!"

हो को तिनक कोध न आया बिल्क वह तो खिलखिला कर हँस दिया। "तुम्हें और ज्यादा दूरअंदेश होना चाहिए में। क्यों कम्युनिस्टों के फंदे में फँसती हो ? वे बड़े दुष्ट लोग हैं जो तुम जैसी लड़की पर दबाव डाल कर दुमसे ऐसा खतरनाक काम करवाते हैं। यह काम बड़े भयानक परिणाम दिखा सकता है। अगर तुम मेरे साथ काम करने लगो तो बड़े मजे में रहोगी। में तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में तुम बड़ी शब्दी रहोगी।"

में ने तिरस्कृत दृष्टि से देखा। "बकवास न करो," वह बोली। "मैंने तो खुद यह काम अपने लिए लिया था। मेरे लिए तो असल में खुशी की वही घड़ी होगी जब तुम सब गद्दार इस धरती से नेस्त-नाबूद हो जाओगे। अब चूँ के मैं तुम्हारे हाथों पड़ गई हूँ तो मेरे लिए एक ही भविष्य है और वह है शानदार मौत। जब कभी भी तुम मुक्ते मारने के लिए निर्णय हो तो मैं तैयार हूँ।"

"लेकिन तुम्हारे इस ज्रा-से बच्चे बेचारे का क्या होगा ? तुम्हारे मरने के बाद इसका क्या हाला होगा ?"

दाँत पी सते हुए एक ही जुंबिश से में ने बालक को मेज पर रख दिया। "नहीं! मुक्ते उसपर कोई तरस न आयेगा मुक्ते इसी दम मार डालो और कगड़ा खतम करो।"

बच्चा रोने लगा। हो ने उसे ऋपनी बाहों में उठा लिया और बड़ी नमीं से उसे थपथपाने लगा। "इतनी संगदिल न बनो, में १ ऋगर मुफे तुम्हें मारना ही होता तो सिर्फ उंगली के इशारे की देर थी। लेकिन मैं नहीं चाहता, तुम ब्यर्थ का बिलदान दो। जिंदगी कितना ही सोना हो फिर भी नहीं खरीदी जा सकती। मैं जानता हूँ, तुम्हारे लिए अभी एक दम बदलना मुश्किल है। मैं तुम्हें सोचने के

लिए कुछ श्रीर मुहलत देता हूँ। शायद तुमको इस चीज का एहसास होगा कि मैं श्रीर किसी के साथ इतना धेर्य कभी नहीं बरतता।"

उसने हुवम दिया कि मे और उसके बच्चे को वापस ले आया जाय। जो कठपुतली सैनिक बाहर खड़े यह वार्तालाप सुनरहे थे उन्होंने सहानुभूति में अपने सिर हिलाये। "यह तो वाकई बड़ी पक्की है।" उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने मे को ज्यादा-से-ज्यादा सुविधाएँ अपनी ओर से दीं और उसके साथ साथ सहानुभूति दर्शायी।

कुछ दिन बाद हो ने में को फिर बुलाया। उसने फिर वही बात दुहराई कि अगर वह मर गई तो उस वेचारे बच्चे का क्या होगा। उसने ऐसा स्वांग रचा मानो उसे बच्चे से बड़ा भारी स्नेह हो। इस बार जब उसने देखा कि में की आँखें सजल हैं तो वह अपनी सफलता पर प्रसन्न हुआ लेकिन में ने कोधित हो अपने आँसू पोंछ लिये।

"मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं अपने कर्त्त व्य-पालन में ग्रासफल रही अपर तुम्हरे गन्दे हाथों में पड़ गई।" वह गुर्शई। "मेरी मृत्यु के बाद बच्चा अधिक दिन नहीं जियेगा। बेहतर तो यह होगा कि तुम हम दोनों को एक साथ मार डालो।"

हो का चेहरा फक हो गया। रूखी हँसी हँसते हुए वह कमरे से बाहर चला गया। लगभग उसके जाते ही उसके तीन खुफिया गुर्गे ग्रन्दर श्राये उन्होंने बच्चे को एक तरफ कर दिया श्रीर में को उठाकर फर्श पर पेंक दिया। इस निर्मम यन्त्रणा से उसका घाव खुल गया श्रीर वह श्रचेत हो गई।

कुछ मिनट बाद उसे होश छाया। सिसिक्याँ भरते हुए उसने राह्रारों को बुरी तरह कोसा। उन्होंने एक मोटा-सा तस्ता लियाः उसकी जाँघों पर उसे रखा और ज़ोर से दबा दिया। में पीड़ा से बिलिबिलाने लगी। लेकिन उन्होंने कितनी ही यन्त्रसाएँ दीं पर वह हो की माँगें मंजूर करने पर राज़ी न हुई। अन्त में वे उँसे उसकी कोटरी में ले गये, उसे अन्दर दकेला और दरवाजे पर ताला लगा दिया। श्रव जबिक बा लू ने शहर घेर लिया था तो हो और जिनलुंग ने में को मार डालने का निश्चय किया। लेकिन उन्होंने छोचा कि उसे एक बार फिर समभा-बुभा कर राजी करने की कोशिश की जानी चाहिये। उनका विचार था कि यदि वह धुटने टेक देगी तो वे उसे पाछोतिंग ले जावेंगे और वहाँ बा लू से साँठ-गाँठ करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे।

जब में कुछ कठपुतिलयों के दस्ते द्वारा हो के सामने लाई गई तो उसने पूछा, "ल्ब सोच लिया तुमने उस बात पर ? यह तुम्हारा श्रास्त्रिरी माना है ? श्रव तुम अपने लिए स्वयं सोच लो कि जीना चाहती हो या मर जाना।"

में का खून सूख गया पर उसने शांति से कहा, "िक्फ मर कर ही मैं क्रान्ति से वकादारी कर सकती हूँ।"

हो ने ग्रंपने ग्रनुचरों को त्राज्ञा दी कि बच्चे को ग्रलग करलें लेकिन मे ने बच्चे को कलकर ग्रपने सीने से चिपटा लिया। "हम एक स्रथ मरेंगे।" उसने दृद्ता से कहा।

शहर के दिल्ली द्वार पर तुरही वजने लगी ख्रीर सहार दुकिइयाँ ख्रपनी-ख्रपनी जगहों को भागने लगीं। जिनलुंग हाँपता हुद्या ख्राया और उसने हो को सूचना दी।

"वे चारों त्रोर से त्राक्रमण कर रहे हैं! स्थित बड़ी विकट है! मुक्ते त्रान्देशा है न हम दिच्छि। द्वार की रक्षा कर सकते हैं न पूर्वी द्वार को बचा सकते हैं! बतात्रों त्राव क्यों श्रें?"

हो के मुं जिमद चेहरे पर कोई भाव न श्राया । "ठीक है," उसने बिना स्वर के कहा । कठपुतिलयों के दस्ते की श्रोर घूमकर श्रीर हाथ से इशारा करके उसने कहा कि में को बाहर ले जाश्रो श्रीर गोली से उड़ा दो।

जब वे उसे दरवाजे में से निकाल कर बाहर ले गये तो मे हँसने लगी। "बहुत बढ़िया हुन्ना यह।" उसने कहा। "अब तुम विश्वासघातो कुत्तों का समाया है। जायगा। अब मैं सुख व शांति से मर सकती हूँ।"

जब कठपुतिलयों का दस्ता में को उन निर्जन गिलयों में होता हुआ लेकर चला तो उसे अपने साथियों की शहर के हर्द-गिर्द गोलियों की आवालें साफ सुनाई देने लगों। उसका सारा शरीर कॉपने लगा। भावकतापूर्ण जोर की आवाज में उसने चिल्ला कर कहा, "जापानी साम्राज्यवाद मुद्यंबाद! देश के व्यापारी ग्रहार मुद्यंबाद! कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद! ....."

दिल्पि दरवाजे के बाहर बिगुल बज रहे थे छौर देश-रक्तक सैनिक अपनी भरपूर छाग बरसा रहे थे। दस्ती बमों की बारिश ने प्रतिरक्तकों को दीवार के पीछे उड़ाकर फेंक दिया था। कठपुतिलयाँ पहले तो डगमगाये पर कुछ मिनटों तक .... से लड़ती रहीं। फिर दिल्पी द्वार उनके हाथों से निकल गया। पूर्वी द्वार का भी कुछं देर में यही हाल हुछा। देश-रक्तक सैनिक शहर में बाद की तरह बुस छाये।

श्रिषकाँश जापानी एक स्कूल में घिर गये। बहुत-से जापानी साथी जिनमें योनेदा भी था श्रीर जो जापानी शुद्ध-विरोधी संस्था में भर्ती हो गये थे श्रव देश-रच्चक सेना में काम करने लंगे थे। उन्होंने श्रपनी माषा में श्रपने देशवासियों से समर्पण के लिए श्रपील की। पन्द्रह मिनट के श्रंदर ही जापानियों ने सफेद भएडा लहरा दिया।

ज्यांही उसकी किलेक्न्दी टूटी हो, जिनलुंग श्रीर कामासेका एक जगह श्रान मिले। कठपुतिलियों के एक दस्ते को श्रपना रक्तक बनाकर जिनमें से दो के पास टॉमी क्वूकें थीं वे पिश्चमी दीवार की श्रोर लपके। लेकिन पिश्चमी द्वार से उठती हुई ज्वालाएँ रात्रि के श्रार्थ श्राकाश को लाल कर रही थीं। उन्होंने श्रपना रूख पलटा श्रीर उत्तरी द्वार की श्रोर भागे। उत्तरी द्वार पर भी देश-रक्तक सेना का कब्ज़ा हो गया था पर हो ने वह खतरा मोल लेने का ही निश्चय किया। टॉमी बन्दूकों से श्राग उगलते हुए वह टोला खुले हुये दरवाजों में से भागा। देश-रक्तक सेना पहले तो सीसे की बौछार के सामने न टिक सकी श्रीर पिछे हट गई पर बाद में उन्होंने जो दस्ती कमों की वर्षा की तो उनके धमाकों से कठपुतिलियों के शरीरों के धुरें वायु में उड़ गये। पहले टॉमी क्वूकची का श्राधा। सिर उड़ गया श्रीर वह नीचे गिर पड़ा। कठपुतिलियों चारों तरफ दौड़ी।

हो ने बचे हुए टॉमी बन्दूकची को अपने पिस्तील की नली से आगे धकेल दिया। "गोलियाँ चलाये जा वरना मैं तुक्ते मार डालूँगा।" वह चिल्लाला। जिनलु ग श्रीर कामासेका को साथ लिये वह पश्चिम की श्रीर दौड़ा श्रीर वे बाँध के ऊपर चढ़ गये। त्तुर श्रीर दा-श्वी की श्रगुश्राई में देश-रक्षक सेना ने उनका जमकर पोळा किया।

श्रमी वे बहुत श्रागे तक न गये थे कि उनके सामने बाँध से उन्हें एक चुनौती मिली श्रीर हो तथा उसके गुगें वहीं रुक गये। जब उन्होंने कोई जवाब न दिया तो गोलियों की एक बौहार ने टाँमी बन्दूकची को टुकड़े-टुकड़े कर दिया। एक गोली कामासेका के दाहिने कंघे पर लगी श्रीर उसने बन्दूक छोड़ दी। हो श्रीर कामासेका बाँध से लुढ़ककर खुले मैदान में गिर पड़े। जिनलुंग की टाँग में घाव लगा पर उसने भी श्रपने दाँत कटकटाये श्रीर वह भी उनके पीछे ही खुढ़क पड़ा।

उज्ज्वल चाँद की चाँदनी में देश-रत्तक सेना वालों का एक भी शिकार छिपा न रह सका। धीरे-धीरे लाँगड़ाता हुन्ना जिनलांग भी उनके हत्थे पड़ा। एक दर्जन आदिमियों ने फीरन गोलियाँ दाग दीं। ग्रहार की मोटी लाश लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी।

हो का हैट श्रीर एक जूता कहीं गिर गया था; कामासेका श्रपनी लम्बी तलवार को बराबर सम्हाले रहा था, पर जब वह गिरा तो उसे खोलने की भी मुहलत न मिली। वे ऊँचे काश्रोलियाँग के खेतों में भाग जाने की उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन वे इतने थक गये थे कि खेतों तक पहुँचना दुर्गम हो गया। श्रीर वे जहाँ थे वहीं सेम के बड़े खेत में गिर पड़े श्रीर पीड़ा से बिलबिलाने लगे। एक मिनट में ही देश-रत्तक सेना श्रा पहुँची। दा-श्वी ने लोगों को हुक्म दिया कि सब तरफ फैल कर द्वाँहाँ।

जब हो ने दा-श्वी को श्रपनी श्रोर श्राते हुए देखा तो उसने फ़ुर्ती से पिस्तील उठाई श्रीर गोली चलादी । गोली दा-श्वी के पास से सनसनाती हुई ख़ुर के पेट में लगी। खुर लड़खड़ाया श्रीर दा-श्वी ने दौड़कर उसे सम्हाला। उसकी श्राँतड़ियों में से छुल-छुल खून वह रहा था श्रीर उसने तपती हुई श्राँखों से श्रपने साथी की श्रोर देखा।

"तुम मेरी क्या चिन्ता कर रहे हो १" उसने गुस्से में कहा। "दुशमन

का सफाया करो।"

दूसरी गोली दा-श्वी के सिर के पार हो गई श्रीर उसने ज्वाला के छूटते ही गोली चलाई । उसकी गोली ने हो की पिस्तील का चूरा कर दिया । यह देख कर कि ग्रहार श्रव निहत्था है दा-श्वी उसे जीवित पकड़ने के लिए दौड़ा । पर कामासेका श्रपने पैरों के बल सरकते हुए श्राया श्रीर उसने श्रचानक दा-श्वी पर प्रहार किया । श्रपना बायाँ हाथ इस्तेमाल करके जापानी ने श्रपनी वड़ी तलवार निकाली श्रीर दा-श्वी की टाँग पर जोर से मारी । दा-श्वी की बन्दूक हाथ से छूटी श्रीर वह खुद भी गिरा कि कामासेका ने श्रपनी तलवार खुमाकर बा लू के सिर पर प्रहार किया । दा-श्वी ने उछलकर जापानी से तलवार छीन ली । उसी श्रवीचेत श्रवस्था में उसने कामासेका को श्रन्तधाम पहुँचा दिया ।

दूसरे देश-रक्तक सैनिकां को हो रापड़ गया श्रीर उन्होंने सीसे की वर्षा से उसे वहीं खतम कर दिया। वे दा-श्वी को सम्हालने के लिए दीड़े। दा-श्वी कमज़ोरी से तड़प रहा था श्रीर उसका चेहरा लहू-लुहान था।

चारों तरफ से किसान इस वर्षस्थान की ग्रोर दौड़े। हो ग्रीर कामासेका की लाशों देखकर उनकी वर्षों से पकती ग्राई घृणा ग्रीर कोध ग्रीर मड़क उठा। रायफल के कुन्दों, छुरों, फावड़ों ग्रीर कुदालियों से कोस-कोस कर ग्रीर धिवकारते हुए किसानों ने उन लाशों के दुकड़े-दुकड़े करके खूनी कीचड़ का भुरब्बा बना डाला।

जब दा-श्वी को होशा आया तो वह शहर के एक कमरे में ले जाया जा चुका था। देश-रत्तक सैनिक और किसानों का एक खामोशा गिरोह डाक्टर को दा-श्वी के माथे के तीन इंच गहरे घाव को भरते हुए देख रहा था। ज्योंही डाक्टर ने घावों पर पट्टी रखी कि निउर मे और बच्चे को लेकर आगे आई।

जो कठपुली सैनिक उसे गोली मारने वालें थे वे उसे एक बड़े मन्दिर के आँगन में ले गये । उन्होंने तीन गोलियाँ हवा में चलाई और फिर उन्होंने उसे तव तक छिपाये रखा जब तक वे बा लू से न मिल गये।

में का चेहरा सफेद था। वह दाहिने हाथ में बेंत का सहारा लेकर चल रही थी उसका बायाँ हाथ निउर की गर्दन में था। उसे जो बन्त्रणाएँ दी गई थीं उनके कारण चलने में कठिनाई हो रही थी। उसे आगे जाने देने की गरज़ से दूसरे साथी हंट गये।

जन उसने दा-श्वी को देखा तो खुशी से उसका चेहरा चमक उठा श्रीर श्राँखों में श्राँस् दुलक श्राये। "दा-श्वी" में ने सिसकी लेते हुए कहा। "मैंने कभी न सोचा था कि····कि मैं इसी जिंदगी में तुम्हें किर देख सकुँगी।"

दा-श्वी ने उठकर बैठने की कोशिश की। उसका ग्राधा चेहरा पट्टियों में लिपटा हुग्रा था; उसने एक ही ग्राँख से में को देखा। उसका करठ इतनी बुरी तरह टेंस गया कि एक च्या के लिए वह बोल न सका। लेकिन उसका दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था ग्रीर एक विजयपूर्ण मुस्कान उसके सारे चेहरे पर नाच रही थी।

"मे ।" वह उसका हाथ पकड़ते हुए हँसा। "ग्राखिरकार हमने ग्रपना कत्त<sup>°</sup>व्य पूरा कर ही लिया। हम जीत गये।"

मे ने श्राँस् पाँछें। "कल्लू ने ठीक ही कहा था कि हमने वह विजय श्रपना खून बहाकर प्राप्त की है। मैंने श्रभी-श्रभी खुर को देखा " इसने कितने बहुत-से श्रादमियों की बिल दी।"

"खुर बीर गित को प्राप्त हुआ है।" दा-श्वी ने कें घे हुए कराउ से कहा। "मरने के च्या भर पहले ही उसने हमसे कहा दुश्मन का सभाया करते। हमें उसके शब्द अच्छी तरह याद रखने चाहिएँ। हमने मुकाबले के आन्दोलन में तो विजय प्राप्त करली है पर अभी प्रतिक्रियावादियों का तख्ता नहीं उल्या है। जब तक उनका नाश न हो जाय हमारा काम पूरा न होगा।"

"श्रीर हम उनका भी खात्मा कर देंगे।" में ने विश्वास के साथ कहा। "जब हम इतनें वर्ष तक संघर्ष करते रहे श्रीर विपदाएँ फेलते रहे तो श्रव हमें किस चीज़ का डर हो सकता है।"

"चेयरमेन मात्रो की अगुआई में इमने जापानियों को परास्त किया,"

निउर ने चिल्लाकर कहा, "ग्रौर स्प्रब उन्हीं के साथ हम हर विजय प्राप्त करेंगे ?"

दा-श्वी ने अपने फॉपते हुए हाथ बढ़ाये और अपने बच्चे की बाँहों के ले लिया। कोमलता से उसने बच्चे के गाल चूमे। "अगर हम ज़रा-सा दुखं सहलें तो क्या हुआ ?" वह मुरकरा दिया। "जब इन्कलाब सफल हो जायगा तो हमारे बच्चे मुख से जीवन बिता सकेंगे!"

कल्लू त्से उल्लिखित व गद्गद् वहाँ आन पहुँचा। उसने भार्र अन्दाज़ से अपनी बाँह हिलाई। "मैं एक खुशख़बरी लाया हूँ !" वह चिल्लाया। "इम हर मोर्चें पर विजयी रहे! प्रान्त के कुल तेरही शहर बा लू के हाथ में आ गये हैं!"

उसकी सूचना सुनतें ही तालियाँ बज उठीं ग्रीरं लोग ग्रानन्द से भूमने लगे। बाहर गिलयों में पटाखे छूटे ग्रीर मॅजीरे गूँजने लगे। श्रनेका कंक प्रफुल्लित ध्वनियों का शोर समीप से समीपतर ग्राता गया।

"ये किसान विजयोत्सव मना रहे हैं !" निउर चिल्लाई। "आ्राश्रो चल कर उनमें शामिल हो जायें।" वह कमरे में से निकलकर भागी श्रीर उछलते-कृदते, हँसते-गाते नवजवान उसके पीछे दौड़े ……

श्रीर स्योंदय के समय शहर के किले पर चमकता हुन्ना एक लाल भंडा गर्व के साथ फहरा रहा था।

